

| श्रेगी संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रमा संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पुस्तक संख्या प जी १२ जू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पस्तक संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V=5126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अवाप्ति कमांक प्राचापि कमांक प्राचापि कमांक प्राचापि कमांक प्राचीप प् |
| त्रावाप्त क्रमाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



- Contract



#### वक्तिव्य

हिंदी के प्रसिद्ध नाट्यकार तथा उपन्यास-लेखक श्रीगोविंद-वक्षभजो पंत ने यह उपन्यास लिखकर हिंदी-साहित्य में एक यहे अभाव की पूर्ति की हैं। एक किसान को जाति-पाँति के पचड़ों में पड़कर किस प्रकार अपना धर्म-परिवर्तन करना पड़ा है, वह बिद्या और शांति की खोज में किस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा देता है, फिर भाग्य-चक्र में पड़कर वड़ी-चड़ी मुसी-वर्ते उठाते हुए किस प्रकार धर्म-प्रचार और सुधार में लग जाता तथा एक साधारण प्रामीण होते हुए अपने परिश्रम और अध्यव-साय से किस प्रकार उन्नांत करता है, इन सब बातों का इस पुस्तक में सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें पर्वतीय जीवन और प्राकृतिक दश्यों का जीता-जागता चित्रण हैं।

हर्ष का विषय है कि इसका प्रथम संस्करण हाथोंहाथ विक गया, छ महीने में ही निकल गया, और आज यह दूसरा संस्करण हम हिंदी-संसार के समज्ञ उपस्थित कर रहे हैं। छाराा है, हमारे प्रेमी पाठक इसे भी प्रथम संस्करण की भाँति छपनाएँगे।

कवि-कुटीर लखनऊ १० । १२ । ३८

## विषय-सूची

प्रथम खंड-मत-परिवर्तन

|                                                      |     | 88   |
|------------------------------------------------------|-----|------|
| पहला परिन्छेद-पटोत्तोलन                              |     | 84   |
| दूसरा परिच्छेद ग्रामन्त्याग                          |     | र⊏   |
| तीसरा परिच्छेदपीटरलाल                                |     | 34   |
| चौथा परिच्छेद—हेडमास्टर साहव                         |     | ሂዕ   |
| पाँचवाँ परिच्छेद—वपतिस्मा                            |     | Ę٠   |
| द्वितीय खंड —नौकरी                                   |     |      |
| पहला परिच्छेद—सहधर्मिणी                              | ••• | 30   |
| दूसरा परिच्छेद—ए-बी-सी-डी                            |     | 24   |
| तीसरा परिच्छेद—परीच्चा                               | ••• | દ્રહ |
| चौथा परिच्छेद—चौकीदारी                               |     | १०७  |
| पाँचवाँ परिच्छेद — पिता, पुत्र श्रीर पवित्र श्रात्मा |     | ११६  |
| तृतीय खंड—विद्या की खोज                              |     |      |
| पहला परिच्छेद — हिंदी-टीचर                           |     | १२७  |
| ँदूसरा परिच्छेदग्रामर                                |     | १३५  |
| तीसरा परिच्छेद - पादरी साहब                          |     | १४५  |
| चौथा परिच्छेद—पीटरलाल की मृत्यु                      |     | १५२  |
| पाँचवाँ परिच्छेद—प्रचारक                             | ••• | १६१  |
| चतुर्थ खंड— भाग्य-चक                                 |     |      |
| तक्का तरिक्लेक-गाँको में गलार                        |     | 9109 |

|                              |           |       |  | पृष्ठ |  |
|------------------------------|-----------|-------|--|-------|--|
| दूसरा परिच्छेदमेले को        |           | • • • |  | 301   |  |
| तीसरा परिच्छेद—उपद्रव        |           |       |  | ३⊏६   |  |
| चौथा परिच्छेदभूठी रिपोर्ट    |           |       |  | 339   |  |
| पाँचवाँ परिच्छेद भगहा        |           |       |  | ३०६   |  |
| पंचम खंड—शांति               |           |       |  |       |  |
| पहला परिच्छेद – त्याग-पत्र   |           |       |  | २२१   |  |
| दूसरा परिच्छेदगाँव की स्रोर  |           |       |  | २३०   |  |
| तीसरा परिच्छेद-पश्चात्ताप    |           |       |  | २४०   |  |
| चौथा परिच्छेद—जन्मभूमि       |           | •••   |  | २५०   |  |
| पाँचवाँ परिच्छेद "तेरी इच्छ। | पूर्या हो | !"    |  | રયૂદ  |  |

## चित्र-सूची

|    |                       |        |           |            |     | 98                      |
|----|-----------------------|--------|-----------|------------|-----|-------------------------|
| ₹. | मानी में घर श्राकर दे | द्धाः, | जुनिया ले | टिकर एक    | चीद |                         |
|    | के फटे तने पर बैठा उस | की प्र | तीच्। करः | रहा था।    |     | ₹ १                     |
| ₹. | ''मेरी थ्रॅंगूठी !''  |        |           | •••        | ••• | પૂપૂ                    |
| ₹. | सानी उसकी करा भी      | रया    | न कर स    | हपड़े घोने | में |                         |
|    | दत्तचित्त यी।         |        |           |            | ••• | $\subset_{\mathcal{X}}$ |
|    | जेम्स ज़ोर-ज़ोर से रं |        |           | •••        |     | १४६                     |
|    | लामा बोला-"करोग सं    |        |           |            |     | २०२                     |
|    | बह राजधानी की स्रोर   | ीठ     | किए सो    | वने लगा-   | _   |                         |
|    | "किधर जाऊँ !"         | •••    |           |            |     | २३१                     |



#### पहला परिच्छेद पटोत्तोलन

## पटात्तालन

जूनिया के पूर्वज न-जाने कहाँ से आकर उस पहाइ पर वस गए में, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कभी अन्तर और अर्थ का समह नहीं किया; उन्होंने कभी कुचलनेवाले की हाथ में शहन लें वक हिए से नहीं देखा, कदाचित् इसीलिये इतिहासकार उनकी उपेन्ना कर गया।

श्रंबकार में भी कुछ श्रालोक है, श्रीर उजाले में भी कुछ श्रुँचेरा। चनाभाव के कारण ज्विवा के पूर्वज भोटा खाते श्रीर पहनते थे। वे प्रकृति के श्रविक संवर्ग में ये, यही श्राशीबींट उनके साथ था। जब श्रिशिर की पहाड़ी बायु घनिकों के रुद्ध कहा में बाँत के कोश्वे चक्काती, श्रीर ऊन का श्रविक उपयोग कराती, तब खेत में केवल कटा कोट पहने हाली श्रपन श्रंग श्रीर हवा के बीव कि

किसी परदेकी कभी का अनुभव दी नहीं करता। अभ्यास दी ने हमें परिपूर्यों और सुखी बनाया है।

जूनिया के पूर्व में की कही खेती न थी, घर-द्वार भी नहीं । किती पहाड़ी जमीदार के खेत लेकर उन्हें बोते-काटते खोर उसके प्रतिदान में बिना कुटा छोर बिना िपका अब पाते उनके रित्रयों छोर बच्चे भी उन्हें सहायता पहुँचाते थे। खेती के ख्रतिरिक्त वे लक्झी, परयर, तोंवे छोर लोहे पर भी अपनी कारीगरी दिखाते थे। बिवाह स्पादि उसकों को वे ख्रपने गीत-बाब से मुखरित करते थे, और प्राम्य वेवती तथा धीरों को जागित करने में वे डी दोल पीटते थे।

वे जिस क्मींदार के आश्रित होकर रहते. उसे गुसाई कहते थे।

जूनिया के पिता के गुसाई व्यवहार-कुशल श्रीर सहदय व्यक्ति थे । जूनिया के पूर्वज गुसाई के पूर्वजों की लगभग एक सदी से सेवा करते चले श्राए थे ।

चारो क्रोर चीड़ के पेड़ों से थिरी हुई पर्वत-मालाएँ हैं। उनके पत्तों पर भरते लहराते क्रानेक नाले वरवात में क्रपनी छिव दिखाते हैं। नीचे क्राकर वे सब उन दो नदियों में मिल गए हैं, जो प्राय: पूरे वर्ष-भर सजल रहकर क्रास-पास की खेती को सफन करती हैं। दोनो नदियाँ पूरे मील-भरतक प्राय: समतल भूमि पर वहती हैं। उस विस्तार में तीन गाँव हैं। उत्तर की क्रोर सिरे पर जो गाँव है, वहीं जूनिया के पिता खोतों में हल चलाते थे।

गुराई जी ने ज्निया के पिता को जीवन की सभी श्रावश्यक सुविधाएँ दे रक्खी थीं। खाने-पीने को देते थे, नया-पुराना कपड़ा-लत्ता देते थे, नमक-तेल देते थे। मकान बनाने के लिये जगह दे रक्खी थी, फल-तरकारी उगाने के लिये कुछ ज़मीन भी उसके प्रधीन कर रक्खी थी।

जूनिया के विता को कमी किसी ग्रमाव का श्रनुमव नहीं हुआ। उसे जब कोई श्रावश्वकता हुई, गुसाई जी ने जरूर उसका बहुत वहा हिस्सा पूरा किया।

ज्निया का जन्म हुआ। वह चलने-फिरने लगा। वालक की चयलता जब उसे गुसाईजी के खोलते हुए वालकों की ओर खोंचती, तब जूनिया की माता उसका हाथ खींचकर कहती—"हैं! वहाँ नहीं वेटा, उकर नहीं जाते।"

बालक जूनिया यदि श्रिषिक ज़िद करता, तो उसकी माता उसे गोद में उठाकर श्रपने घर चली जाती थी। बालक घीरे-घीरे यह समक्त गया कि गुसाईंजी के बालकों के साथ उसे नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए! इसका ठीक-ठीक उत्तर उसके साता-पिता, किसी ने भी नहीं दिया। यह भेद उसके मित्रक में प्रियर की लकीर बनकर पक्षा हो गया।

चह श्रीर भी वहा हुआ। माता-पिता के साथ खेतों पर भी काम करने के लिये जाने लगा। एक दिन श्रीष्म की दोपहर में वह गुसाईजी के मकान के निंकट ही खेतों पर काम कर रहा था। उन्हें जोर की प्यास लगी। पास ही गुसाईजी दी थानली थी। जुनिया ने हघर-उचर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वह चुरके व वावली की श्रोर वह गया, श्रीर चयों ही एक चुल्लू सरकर पिया, श्रीर कर उप हाय बहाया, र्यो ही गुसाईजी के साई उधर लोटा तिए छोकते हुए निकल आए। जूनिया को देखते ही उसकी श्रोर चिह ते हुए चिल्लाए—"मारो चोंडाल को, तमाम बावली जूठी कर दी!"

जूनिया क्रिर पर पैर रखकर भागा। गुकाईजी के भाई ने भूमि पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठाकर उसे पीटने को उकका पीछा किया। जनिया भागा हम्रा प्रपने घर पहुँचा।

उनके पहुँचते ही गुसाईं की के भाई भी श्राप, श्रीर कोच से ज्ञाल खाँखें कर जूनिया के पिता से कहने लगे—"वुम्हारा वेटा हमारी वाबली जूठी कर श्रावा है, मैं उसे बिना पीटे नहीं टोक्ना।"

पिता ने ज़निया की श्रोर तीच्या दृष्टि से देखकर कहा—"क्यों दे, सच है न ?"

न्तिया िटपिटा गया। पिता ने उसके फई फापड़ लगाए। न्तिया रोने लगा। उसकी माता घर के बाहर निकल छाई, छौर कहने लगी—"क्या हो गया है क्यों उसे हतना पीट रहे हो है ठौर-कठौर कहीं लग नायगी।"

गुसाईजी के माई बढ़बढ़ाते हुए चले-"इन्हें गाँव में जगह

दे रक्खी है, श्रीर हमें इनका जुठा खाना होगा। श्रंधेर की हद हो गई!"

स्वामी के पीठ फिराते ही पिता ने हाथ रोक लिया, ख्रीर माता वीच में पड़कर बेटे की मकान के ख्रांदर ले गई, तथा उसे कुछ गुड़ देकर शांत किया।

उस दिन से जूनियाने गुसाईजी के मकान की दिशा ही छोड़ दी।

जूनिया के मकान से दो मील जपर दो गाड़ी की सहकें एक दूसरी को काटती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये वहाँ छ्रनेक दूकानें हैं। उस स्थान का नाम चौमुलिया प्रिस्ट है। चौमुलिया में जूनिया की विरादरी का एक वहुई रहता था। वह चीड़ की नरम लकड़ी को छील-छालकर मकान के चौखटे-दरवाज़े बना सेता था। वैलगाड़ियों के पहिए भी जोड़ता था। वह लोहे का फाम भी करता था। वैलगाड़ियों के नाल बनाकर ठोकता छोर वैलगाड़ियों के पहिए भी जोड़ता था। वह लोहे का फाम भी करता था। वैलगाड़ियों के नाल बनाकर ठोकता छोर वैलगाड़ियों के पहिए भी जोड़ता था। वह लोहे का फाम भी करता था। वैलगाड़ियों के पहिए भी जोड़ता था।

जूनिया उस बहुई की दूकान तक कभी-कभी हो खाता या। जब जूनिया उसे गरम लोहा पीटते देखता, तब वह उड़ती हुई चिन-गारियों में ख्रपने जीवन के स्वप्न निहारने लगता। पिता से पिटकर जब जूनिया के मन में स्वामी का विद्रोह पनपने लगा, तो वह खेती का काम छोड़ रोज उस बहुई की दूकान पर काम सीखने जाने लगा। शाम को घर खाता, ख़ौर सुबह खा-पीकर दस बजे तक वहाँ पहुँच जाता।

बद्द की दूकान पर जाते-जाते उसे छ महीने हो गए, पर मज़दूरी के नाम पर उसने कभी एक पाई भी नहीं पाई थी। बद्द उससे यही कहता था— "एक तखता सीघा नहीं चीर सकते, एक कील चीधी नहीं ठीक सकते। मेरी दो ख्रारियों के दाँत तोड़ दिए, एक ह्योझ खो दिया। तुम्हारी क्या मज़दूरी हो सकती है ? बींकनी चलाते हो, तो उससे क्या हुआ ! कोई-न-कोई यहाँ तंबाकू पीने आ ही जाता है, और वही बाएँ हाय से मेरी घोंकनी की डोरी खींचता रहता है। घीरज रक्खो, काम घीरे-घीरे ही आता है। काम के बन जाओने, तो मज़दूरी बिना मोंगे ही मिलेगी।''

जूनिया ने घीरल रक्खा। छ महीने छौर बीत गए। फिर भी उसे मजदूरी कुछ न मिली। घर पर पिता उसे मूर्ख सिद्ध करते थे, छौर चौ प्रिक्षमा में बहुई उसे वेबक्ट्रूत बनाता था। जूनिया के परिक्रमी होने में चेदेह नहीं था, पर हाथ में फफ़ाई परिमित परिमाया ही की थी।

समय के श्रंतर ने ज्निया के मन के घावों पर मरहम-पट्टी कर दी थी। एक दिन उसकी माता ने कहा—"घर का काम देखो बेटा, चौतुखिया में कुछ नहीं रक्खा है। तुन्हें साल-भर बहाँ जाते-जाते हो गया, पर पैते के नाम पर तुमने कानी कौड़ी भी नहीं दिखाई। तुम श्रद श्रवस्था में बहु चले, विवाह-योग्य हो गए हो। पिता का कहना मानो, जिससें रानुश्रों को हुँसी उझाने का श्रवसर न मिले।"

जूनिया ने ज़रूरत से ऋषिक नरम पड़कर कहा—''मा, मैंने दुम्हारी श्रीर पिताजी की आजा का उल्लंघन ही कहाँ किया। खेत पर काम करने को मैं तैयार हूँ। मिहनत करने से नहीं डरता, परतु गुसाई के घर के निकट काम करने नहीं जाऊँगा।"

'तो नदी-किनारे के खेतों पर ही जाया करो। तुम्हारे पिता की श्रवस्था वह चली, उनसे श्रविक परिश्रम नहीं हो सकता।"

ज्निया निर्दोप स्वर में कहने लगा—"मा, वावली में पानी वहता हुआ था। वहता पानी शुद्ध है, उसे कौन जूठा कर सकता है ?" माता—"कुछ भी हो वेटा, वह हमारे स्वामी हैं, उनकी वात माननी ही पड़ेगी, उनके आशय में रहना है।"

जूनिया ने उत्तेजित होकर कहा—"मैं उनका श्राश्रय ही छोड़ हूँ गा मा! उनका गाँव त्यागकर कहीं चला जाऊँ गा। मज़दूरी करने को हाथों में वल है, तो छंतार में बहुत जगह है।"

जूनिया दूधरे दिन से चौमुखिया नहीं गया, घर ही पर खेतों में काम करने लगा। दिन-भर खेतों में हल चलाता, टूटी दीवारें चुनता, काँटे साक्ष करता, सिंचाई के बाँचों को बंद करता और खोलता या। कभी नदी-किनारे की पनचछी पर पीसने को चला जाता, और कभी लकदी-घास के लिये जंगलों में भी धँस जाता।

इस प्रकार खाठ वर्ष बीत गए । जूनिया ख्रपने माता-पिता की एक-मात्र संतान थी । घर में एक व्यक्ति का मुख ख्रौर देखने के लिये जूनिया की माता जूनिया का विवाह कर एक वहू ले आई।

हेमंत बीत चला। नंगे वृत्तों में कोवलें प्रकट होने लगी थीं, श्रीर श्राँगन का तुवार मिट चला था। श्रंतरित्त की श्राइ से नबीन वसंत हुँचने लगा। केतकी की लताश्रों में खिले हुए र्वेत पुष्प दस्ती दिशाश्रों में सुगंधि प्रसारित करने लगे। रसौंत के कुंज खिलकर उन पर सुवर्ण विखर गया था। निरन्तर ज्निया में कोई भी भाइक वृत्तियाँ नहीं थीं। किर भी जब वह कृषि के भार को कुछ हलका कर श्रपनी पत्नी के सिर पर रखता, तो उससे पूड़ता था—"भारी तो नहीं हुआ ?"

उसकी छी बिनत पलकों में उत्तर देती थी—''नहीं।'' छी भार बहन करने चली जाती, श्रीर जूनिया उसे देखते ही रहकर सोचता—हतनी सुंदर ऋतु इतनी मधुर होकर संसार में पहले कभी नहीं श्राई।

जूनिया के विवाह के पाँच वर्ष बाद उसकी माता सुरलोज

िचारों। फाम का बोभ उस पर तथा उसकी स्त्री पर श्रीर भी बढ़ गया। जुनिया गुलाईजी के सकान के निकट फिर नहीं गया। उसके मन में कुछ मैन नहीं था, पर बह हठी बहुत था, उसकी स्त्री ज़रूर गुसाईजी के यहाँ काम धंबा करने जाती थी।

पिता ने एक दिन जूनिया से कहा — "वेटा, गुलाई नी के यहाँ चलकर उनसे च्ला माँग लो। मैं चूढ़ा हो चला, मुक्ते कुछ ही दिन का मेहमान समक्तो। मेरे मरने पर गुलाई नी से अदावत रक्खोगे, तो बुग्हारी इस गाँव में कैसे गुजर होगी? फिर क्या खान्नोगे? कहाँ रहोगे?"

जूनिया ने सुदृह होकर उत्तर दिया— "पिताजी, मज़दूर का कहीं घर नहीं । जहाँ भी वह चार परयर ढोकर दीवार खढ़ी कर लेता है, वहीं वह अपना लिर लिया ने के लिये मध्य बना लेता है। जहाँ भी वह हाथ में कुटाल लेकर कराल में पितान तिकाल लेता है, वहीं उत्त ते पर सेंकने के लिये पाय-भर आदा मिल जाता है। आप मम की वर्ष की चिंताओं से कमजीरा न करें।"

उस वर्ष के श्रांदर-ही-श्रंदर जूनिया के पिता का भी शारीगंत् हो गया। जूनिया को जहाँ भी श्रांचकार दिखाई देता, वहीं वह श्रपनी पत्नी को हाथ में टिमटिमाता हुआ प्रकाश लिए देखता।

ज्ञित्या के पिता की मृत्यु के तीन महीने बाद, उसके गाँव के समीप के जंगल में, एक मनुष्य-भन्नक बाध ने प्रवेश किया। उसने झनेक नर-नारियों को अपना प्रास्त बनाया। आस-वास के समस्त प्रांत में उस हिसक जीव का आतंक फैल गया। लोगों ने जंगल जाना छोड़ दिया, परों में भी वड़ी सावधानी से रहने लगे।

नैनीताल के रिटायर्ड कप्तान हॉवर्ड साहव जंगली जानवरों के शिकार में बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते थे। श्रापके शिकारी जीवन की अनेकों स्मृतियाँ, आलोकिचित्रों, खालों, सींगों तथा सुस-भरे जीवों के रूप में, आपके बैंगले में सजी हुई थीं। मनुष्य-मूली जंतुओं के वस में आपने अनेक वार असम साइस और अहितीय वीरता का परिचय दिया था।

मनुष्य-भन्ती बाघ के समाचार हॉवर्ड साहव के कानों तक विजली की गित से पहुँचे। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों को कृच की आजा दे दी। खानसामा ने उसी वक्त साहव की टिन बोतर्ले, छुरे-काँटे, प्याले-तश्तरियाँ आदि सावधानी से पैक किए। वैरा ने उनके कपड़े, साह्यन, ट्रूप-ब्रुश, सेक्स्टी रेजर, दर्पण, क्यी और विस्तरा बाँधा। सईस उनके घोड़े को यात्रा के लिये तैयार करने में लग गया। साहब बंदूक-बारूद के संग्रह में निरत हुए।

सुनइ के छाठ बजे होंगे। साहव नाश्ता कर चुके थे। नौकरों-चाकरों ने छाघ ही घंटे में सब तैयारियाँ कर दीं।

वैरा ने वड़े श्रदब से साहव के समीप जाकर कहा—"हुजूर, सब सामान तैयार है।"

"हमारा शिकारी तंबू भी बाँधा ? शायद उसकी भी जरूरत पड़े।" "वह भी शिकारी ने पैक कर लिया है हुज़र!"

"क्रली ?"

"चार डोट्याल कली बुला लिए गए हैं।"

"यहाँ से चौमुखिया पगडंडी के रास्ते तेईस मील है ?"
"जी हज़र! गाड़ी की सड़क से पेंद्रह मील का फेर है ।"

"पगडंडी का रास्ता ठीक है न ?"

"जी हजर, योड़ा बड़े मज़े में जा सकता है।"

"हम भी पगडंडी के रास्ते जायँगे।" कहकर साहव ने शिकारी को बुलाया, और उसे बंदूक तथा कारत्स सौंपे।

शिकारी ने बड़े उत्साह के साथ बंदूक श्रीर कारत्स सँभाले।

साहव ने एक छ चैंबर का विवॉल्बर निकालकर, शिकारी को देकर कहा--''इसे भी साववानी से रक्खो।''

शिकारी ने मुसकाकर उसे भी सँभाला।

साहब हैंसते हुए बोले—"श्राज बहुत खुश हो ! बहुत दिनों में शिकार मिला है, क्यों ! यहाँ बैठे-बैठे सुस्त हो गए ये न ! हम पैदल ही उनका शिकार करेंगे, मचान नहीं बनेगा ।''

"हुजूर के लिये यह नहैं बात नहीं है। पिछुते छाल ही तो झापने वनकटिया के जंतल में पैदल ही वह शेरनी मारी थी।" कहकर शिकारी ने वाँतते के बरामदे की खोर संकेत किया। वहाँ भरत-मरी शेरनी खड़ी थी।

हॉवर्ड ग्राइव ने कुछ श्राँखें मूँदकर, कियी श्रतीत को याद करते हुए, कहा—''वह शेरनी सुंदर थी, उसे जीवित ही पकड़कर पाल जैने की हच्छा होती थी।''

शिकारी ने जनकी हाँ में हाँ मिलाई ।

कप्तान साहब ने कहा—"चलो, कूच करें। शाम को मंज़िल पर पहुँचना है।"

कत्वान साहव, उनका खानसामा, वैरा, सहैत, शिकारी श्रीर माल ने लदे हुए चार डोट्याल चले । कत्वान साहव पोड़े पर थे । रास्ते का श्राधिकांश सहन गम्य था । एक ही वजे चौतुखिया के ढाक-चँगले पर पहुँच गए । तीन बजे तक उनके नौकर श्रीर पाँच बजे तक उनके डोट्याल भी श्रा पहुँचे ।

चुटिकियों में, चाइव के तमाम नौकरों ने मिलकर उनका चामान खोल डाक वँगले में छजा दिया। पर चाइव को ह्याराम-कुर्धा पर चैन कहाँ। उनका शिकारी मार्ग से ही मनुष्य-मन्नी के सच्चे क्रीर ताज़े समाचार एकत्र कर लाया था।

शिकारी ने साहब के निकट जाकर कहा-"हुजूर, बाप ने श्रव

तक पचीस नर-नारियों का मोजन किया है। ये पटवारी के पास के अंक हैं, जो शीध ही आपको सलाम करने आपको सेवा में हाजिर होगा। यहाँ से तीन मील नीचे एक गाँव है। गाँव के नजदीक ही एक शिवजी का मंदिर है। कल शाम को, ख़्व उजाला रहते ही, बाव मंदिर के अंदर वुस गया, और पुजारी को खींचकर, पास ही जंगल में ले जाकर खा गया। सारे गाँव और उसके आस-पास चाहि-चाहि मची हुई है। गाँववाले दिन में भी द्वार वंद कर मकानों के अंदर बैठे हैं। यहीं चीमुखिया में देखिए, कितनी अरूनता है हुजूर, कोई भी अर्फला नहीं दिखाई देता। लोगों ने इस दिशा को छोड़ दिया। आज हमें रास्ते में ही कितने कम यात्री तका आए।"

साहब ने उसी समय शिकार को चलने की उत्तेजना प्रकट की। शिकारी भी पूरे उत्साह से उनका साथ देने को तैयार हो गया। वैरा, खानसामा और चारो डोट्याल कुली भी साथ चलने के लिये राज्ञी कर लिए गए। उसी समय चार श्रादमियों और श्रपनी बंदूकः को लेकर पटवारी साहब भी आप पहुँचे।

छ उस समय नहीं बजे थे। सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। बाध के धवराने को तुमुल ध्वनि उत्पन्न करने के लिये कुछ लोगों ने मिट्टी के तेल के खाली कनस्तर गले में लटकाए, हाथों में लाटियाँ लीं। अंबकार में पथ देखने के लिये कुछ लालटेनें भी ले ली गईं।

हॉबर्ड साहब सदल-बल गाँव की स्रोर चले। वह गाँव जूनिया के मुसाईजी का स्रोर वह मंदिर तथा पुजारी भी उन्हों के थे। जूनिया का घर पथ के निकट ही था। शिकारियों का शोर सुनकर, वह भी उत्सकता से प्रेरित हो उनके साथ होने लगा।

पत्नी ने उसका हाथ खींचकर कहा-"नहीं, वहाँ न जास्रो।"

ब्निया ने हाथ छुड़ाकर कहा — "जाने दो, इतने श्रादमी हैं, टर ही कोई बात नहीं । श्रार उसी बाघ का ब्रास होना है, तो वह मकान के डांदर भी श्रा सकता है । हरो मत, दरवाजा बंद कर लो सानी !"

सानी जनिया की पत्नी का नाम था।

्विया ने तेज़ी के साथ ध्राँगन से श्रपनी कुल्हाड़ी उठाकर फंचें पर रक्ती, श्रीर दौड़कर श्रिकारियों के दल में जा मिला । सानी ने हाथ जोड़कर भगवान् से प्रार्थना की—''हे परमेश्वर! कशन करना।''

्रामाई बीके घर से कुछ फ्रामले पर, जंगल के निकट ही, शिव-मंदिर या। शिकारियों को वहाँ तक पहुँचने में कुछ भी देर नहीं लगी। सुरज स्रभी-स्रभी हुना था।

हॉनर्ड साहद ने मंदिर के निकट पहुँचते ही बाघ के पद-चिंह फ़ौर रक्त के छीटे तलाश करने ख़ारंभ किए। पटवारीजी ने उन्हें संदिर के खटर न जाने की सलाह टी।

बाहर को मंदिर के बाहर ही रक्त-विंदुश्रों का खत मिल गया या । बह उनके बहारे सावधानी से बंदूक स्थान आगे बहें। उनका शिकारी और पटबारीओं भी अपनी-प्रथमी बंदूने लिए कुछ काससे पर उनके साथ-साथ चले, और शेप दल उनके पीछें-पीछे हो लिया।

निकट की एक गुका के द्वार तक स्त वरावर मिलता गया । गुक्त से कुछ दूर पर खरे होकर करनार साहब करने लगे—"मेरा श्राद्धमान है, याब इसी गुक्ता के श्रादर है। बहुत सावधानी से काम तेने की तरूरत है। जरा-सा चूक जाने पर प्राणों से हाथ धोना पठेगा।"

जूनिया भय से कॉपने लगा। डोट्यालों ने कनस्तर पीटकर

एक अजीव ध्वनि पैदा की । कुछ-कुछ अँघेरा हो चला था। साइव ने लालटेनें जलाकर वत्ती कम कर लेने की खाजा दी।

अचानक साहब को गुका के अंदर दो चमकते हुए नेत्र दिखाई दिए। उन्होंने शिकारी और पटवारीजी को सावधान किया, तथा रोष दल से दौहकर दक्खिन का मार्ग रोक लेने को कहा। श्राज्ञा पाते ही वे तुरंत मागे। जूनिया की धोती एक माड़ी में अटक गई, श्रीर यह वहाँ अकेला ही रह गया।

बाव गुफा के द्वार पर स्त्राया, श्रौर जूनिया को श्रकेला पाकर उसकी श्रोर ताकने लगा। जूनिया को श्रौर कुछ न स्फा, वह मंदिर की तरफ भागा। बांघ जूनिया की दिशा में कूदना ही चाहता था कि सहब ने श्राहा-दी—"गोली छोड़ो।"

जूनिया मंदिर में पहुँच गया था। मृत्यु के भय ने उसके पैरों में अद्भुत शक्ति दे दी थी। जूनिया मंदिर के अंदर बुस गया, और डार टक किए।

"धड़ाम् ! घड़ाम् ! घड़ाम् !"—तीन् गोलियाँ एक साथ छूटी। बाघ घायल होकर हवा में कई फीट ऊँचा उठा, श्रीर भयानक चीत्कार छोड़कर भूमि पर गिरपड़ा। कप्तान साहव ने फिर भोली छोड़ने का हुक्म दिया, तीन गोलियाँ उस पर श्रीर पड़ीं।

बाघ ने भूमि पर छटपटाकर प्राग्त दे दिए । सबकी जान में जान श्राई । डोट्यालों ने शोर कर श्रास-पास के गाँवों को प्रतिध्वनित कर दिया—"बाध मार डाला गया ! बाध मार डाला गया !"

लालटेनों की बित्तयाँ तेज कर दी गईं। मृत वाव वाँचा गया, श्रीर डोट्याल उसे लादकर कनस्तर वजाते, जय पुकारते चौमुखिया की श्रीर चले। ग्रामवासियों का दल-का-दल वाव श्रीर उसे मारने-वालों के दर्शन के लिये श्राने लगा। जूनिया भी शोर सुन, मंदिर के हार खोल उन लोगों में जा मिला।

श्रनेक लोग उन्हें चौमुखिया तक पहुँचाने गए । चौमुखिया के हाक-वँगले में रात के बारह बजे तक ख़ूत चहल-पहल रही। साहव ने होट्यालों की मज़दूरी के क्षिता पाँच रुपए हनाम के दिए। होट्याल एक वकरी खरीद लाए, श्रीर उसे मार-पकाकर उसस्य मनाने लगे। खा-पीकर होट्यालों का गीत-नृत्य हुआ।

ज्ञिता ने भी घर पहुँचकर सानी से कहा—" ख़शी मनात्रो, ज्ञीर पूरियाँ पकात्रो ! स्राज जूनिया मृत्यु के मुख से निकलकर ज्ञारा है।"

तीन-चार दिन में ही कप्तान हॉवर्ड चाहव का यश ंदूर-दूर फैल गया। सरकार ने भी उनके गुख गाए, श्रीर उन्हें इनाम दिया। इनाम का सारा धन कप्तान साहब ने शिकारी को दे दिया।

# दूसरा परिच्छेद

### श्राम-त्याग

दूधरे दिन प्रभात होते ही जब गुराईंजी बाब के वब से निडर हो रहे थे, तब किसी ने जाकर उन्हें यह सुनाया कि रात को जूनिया ने शिवजी के मंदिर में बुसकर उसे ख्रावित्र कर दिया है!

गुसाईजी नख से शिखा-पर्येत भड़ककर कहने लगे—"कौन कहता है ?"

ग्रागंतुक ने तुरंत ही उत्तर दिया—"मैं कहता हूँ, त्रौर कहता कौन है। कल रात ही पटवारीजी ने मुक्ते सारी कथा सुनाई थी। मंदिर पजा के योग्य नहीं रहा।"

"हैं ! मंदिर प्जा के योग्यू नहीं रहा, मेरे सात पुरखों द्वारा प्रतिष्ठित शिवजी का मंदिर चांडाल ने अपने पाप-प्रवेश से कलंकित कर दिया, हा ! भगवान् ! शूनपाणि ! तुम्हारा तीसरा नेत्र नहीं खुला ! चांडाल तुम्हें रोंदकर चल दिया, और तुम अपना त्रिशूल खोजते ही रह गए !"

गुमाईं जी के क्रोध का पाराबार नहीं रहा। उन्होंने तत्त्व्या अपने भाई से पुकारकर कहा—"ले आ, मेरी लाठी ले आ, मैं उस चांडाल के बच्चे को आज जीतान छोड़ेँगा।"

गुसाई जी को उत्तेजित देखकर भाई उनकी लाठी खंदर छिपाकर वाहर खाया, ख्रौर उन्हें शांत करने के लिये बोला—''जाने दीजिए, जो होना था, हो जुका। ख्राप स्थिर होकर बैठिए, मैं ख्रभी जाकर उसकी ठीक-ठीक मरम्मत कर ख्राता हूँ।" ष्ठागंतुक कहने लगा—"आप भी उसके यहाँ न नाहए। मालूम नहीं, वातों-दी-वातों में नौयत कहाँ तक बढ़ नाय। श्रापका हाथ चल नाने पर कहीं उसने भी पत्थर उठाया, तो श्रच्छी बात न होगी।"

गुसाईं जी वोले—"इस वेईमान को इसने खाने-कमाने को खेत दिए, रहने को जगह दी, और इसने इमारा मंदिर श्रपवित्र कर दिया ! मैं उसे अब एक च्रण के लिये भी श्रपनी भूमि पर खड़ा नहीं चेखना चाहता।"

गुसाईजी कोष से काँप रहे थे । आगंतुक और उनके भाई ने उन्हें पकडकर विदाया ।

गुराईजी ने अपने एक सेवक को बुलाकर कहा—"जाओ, उस कमीने को बुलाकर मेरे सामने लाओ।"

च कमान का बुलाकर मर चामन लाआ। सेवक जनिया के घर की ग्रोर चला।

गुसाईजी का कोच कुछ शांत हो गया था। आगंतुक कहने क्तगा—"मंदिर का वायु-मंडल हवन और वेद-मंत्रों से छुद्ध कर दिया जायगा। मूर्ति की फिर से प्राया-प्रतिष्ठा कर दी जायगी।" स्वेषक ने जनिया के घर पर जाकर पुकारा—"जनिया रे ! कहाँ

चैंसा बैठा है र चल, निकल।"

जूनिया ने रात में ही कल्पना कर ली थी कि गुसाई को उसके मंदिर-मंबेश की बात शात हो जाने पर फिर वह उस गाँव में न रह सकेगा। वह उस गाँव को बहुत दिनों से छोड़ देना भी चाहता था।

उस दिन सुबह उठते ही जूनिया ने अपनी स्त्री से कहा— "सानी! इस गाँव से अब इमारा अञ्च-जल उठ गया है। में चौमुखिया में जाकर नया गुमाई तलाश करता हूँ। तुम मेरे आने तक लोटा-तवा, नोन-तेल, कपड़ा-कंबल आदि बाँघकर रख लोता। श्रनाज का कोई दाना हमारे घर में है नहीं, वैल दोनो गुसाईं जी के ही हैं। एक बृद्धी बकरी है, उसे हॉक लें चलेंगे। इसके सिवा श्रीर हमारे पास है ही क्या श्वास और लकड़ी का संग्रह है। उसे बोकर क्या करेंगे ? जंगल ही से न ले श्रावेंगे।"

जूनिया चौमुखिया चला गया था, ख्रीर ख्रभी तक वापस नहीं ख्राया था।

सेवक ने कर्कश स्वर में फिर कहा—"तेरे कान वहिरे हैं है सुनता नहीं है रे जिन्या !"

सानी ने बाहर निकलकर, दवे स्वर में कहा—"घर पर नहीं हैं, चौमुखिया की तरफ़ गए हैं।"

"हूँ, घर पर नहीं हैं। गुराई जी का मंदिर अपिनत्र कर दिया। ऐसा घमंड उसे हो गया। देवता कुपित हुए हैं, और श्रव जूनिया उनके शाप से बचकर निकल नहीं सकता।"

'ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, वह सब जान-यूक्तकर नहीं किया गया। प्राचों पर छा बनी थी, प्राच किसे प्रिय नहीं दैवता बड़े-छोटे, दोनो ही के हैं।''

"देवता इनके भी हैं ! चल चुड़ैल ! स्रभी मालूम हो जायगा, गुसाई जी बुलाते हैं।"

"चलिए।"

षानी जाकर गुषाईंजी के सामने खड़ी हुई। सानी बहुत परिश्रमी श्रौर सीध-सादे स्वभाव की स्त्री थी। गुषाईं जी ने उसे देखकर कहा—"सानी! तेरे पित ने श्रन्तस्य श्रपरात्र किया है। मैं उसे स्वमा नहीं करूँगा, श्रौर कदाचित् देवता भी नहीं। तेरा श्वश्चर बड़ा नेक या, मुके दुक्त पर भी दया ख्राती है। मैं उसका मुँह देखना नहीं चाहता। मेरा कोध न बढ़े, इसलिये तू जा, श्रौर उससे कह दे, मेरा गाँव झोड़कर चला जाय—श्राज ही चला

ज्युनिया 🔷

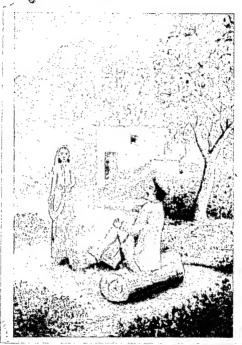

सानो ने घर त्राकर देखा, जूनिया लौटकर एक चोड़ के कटे तन पर बैठा उसकी प्रतीचा कर रहा था । गंगा-प्राइनब्रार्ट-प्रेय, लखनऊ

लाव। मेरे खेत उसके बिना विना जाते रह जायँ, मगर मैं उसे धाव इस गाँव में धावाद नहीं देख सकता ।"

लानी की झाँखों में झाँस भर श्राए।

रागाईकी तत्क्य फिर कहने लगे-"जा, श्रभी जाकर कह दे।" सानी ने प्रादर-पर्वक पीठ फिराई. श्रीर श्रास-पास के पर्थी, खेतीं धौर बन्तों पर ब्राई हिटिनिन्नेप करती हुई चली । उसका मन विछोड ही पीड़ा से वेचैन होने लगा, श्रीर वह मन-ही-मन सोचती हुई चली-रया चचमुच ये चन कुछ मुक्ते छोड़ देने पड़ेंगे ! आज ही !

सानी ने घर ब्राइर देखा, जनिया लौटकर एक चीड़ के कटे तने पर बैठा उसकी प्रतीला कर रहा था।

सानी ने पति के निकट जाकर बढ़े गंभीर स्वर में कहा-"त्रचाईँजी वहत नाराज हैं।"

"ह्यों रु"

'तमने उनके मंदिर में प्रवेश कर उसे अपवित्र कर दिया।" "सानी, देव-मंदिर की हमारत मेरे पुरुषाओं ने एक-एक पत्थर होकर चिनी है। उसके श्रंदर की मूर्तियाँ भी उन्होंने ही गढ़ी है। वे देवता की पना कर वरदान लेनेवाले हो गए, श्रीर हम, उनके चरणों की घूल, जब काल हमें निगलने के लिये जबड़ा फैलाता है, तव उनके श्रंदर जाकर श्रपनी प्राग्य-रच्चा भी नहीं कर सकते !"

"वह कहते हैं, आब ही हमारे गाँव से निकल जाओ।"

"जिनिया इन वालों से डरनेवाला नहीं, वह कव का इस गाँव से निकल गया । उदास न होश्रो प्रिये ! चलो, मैं तुम्हें इस चंक्रचित गडढे से निकालकर उदार विस्तार में ले चलूँगा, जहाँ मन्द्य के अधिकार इस तरह आँखें बंद कर पैरों से मसल नहीं दिए जाते । चलो, जनिया श्रव एक क्रण इस भूमि पर टिका नहीं रह सकता।"

हैं न ?"

सानी की आँखों से दो आँसू की चूँदें पृथ्वी पर गिर पड़ीं। ''यह क्या, तुम रोने लगीं! मैं चौमुखिया में मकान ठीक कर आया हूँ, और एक नए गुसाई तलाश कर आया हूँ। उन्होंने मुफ्ते काम देने का बादा किया है। तुमने विस्तर-वर्तन वाँघ लिए

सानी ने सिर हिलाकर कहा—''हाँ।'' जूनिया—''चलो, सामान ही कितना है, मैं सिर पर लादकर ले चलता हूँ।''

''गसाईंजी से मिलने नहीं जास्रोगे ?''

"नहीं।"

"क्या कहेंगे ?"

"जो चाहें कहें। जूनिया ने कमा उनके खाय वेईमानी नहीं की है, हसीलिये उसे उनका कुछ मी भय नहीं। चलो, ऋब देर करने की त्रावश्यकता नहीं।"

जूनिया ने बर्तन-विस्तर तिर पर रख लिए। एक डिलिया में कुछ चीज़ें रख सानी ने अपने मस्तक पर सँभालीं।

दोनो कुछ देर में चौमुखिया जा पहुँचे। जूनिया ने वह की प्रम प्रपनी कष्टकथा सुनाकर पाँच-सात दिन के लिये रहने की एक कोठरी माँग ली थी।

ज्निया के नए गुनाई की चौमुखिया के आस-पास पर्याप्त खेती थी, कुछ लेन-देन का काम भी करते थे, और चौमुखिया में उनके दो मकान भी थे। एक मकान किराए पर दिया गया था। दूधरे में नीचे उनकी कपड़े और किराने की दूकान थी, और ऊपर वह रहते थे।

ज्निया चौमुखिया में खाते ही उनके निकट गया। वह उस समय दुकान पर बैठे थे। जनिया बाहर जमीन पर बैठ गया। गुसाईनी ने कहा —"क्यों रे जूनिया, आ पहुँचा ?"

"जी सरकार, आ पहुँचा । अब आपकी ही शरखा हूँ ।"

"हमारी शरण क्या है, अपने परिश्रम की शरण हो । परमेश्वर की दया से मेरे पर्याप्त खेती है। कमा-खा, कुछ हमें भी दे।"

"पर सरकार, मैं इल श्रव नहीं चलाऊँगा।"

"तो क्या कुर्सी पर बैठेगा !"

"नहीं, कुछीं पर बैठने की बात नहीं कहता। राज-मज़दूर का काम करूँगा, बढ़ई का काम भी मैंने सीखा है, और कई महीनों तक लोहा भी पीटा है। उबर भराने की बग़ज़ में जो आपका खेत है, उसमें मुक्ते एक फोपड़ी खड़ी कर लेने की आजा दीजिए। गाड़ि की संबक्त के पास यह ज़मीन आप ही की है। हमें एक नया मकान बनाने का मुक्ते ठेका है दीजिए। देखिए, कैला सुदर, विजकुल नए फैयन का मकान में आपके लिये बना देता हूँ।"

गुवाईंजी ने इँसकर कहा—"श्रन्छा, फिर देखा जायगा, इस समय जा।"

"मकान बना लीजिए सरकार ! वड़े मौक्ते की जगह है।"

"ग्ररे, पैसा भी तो मकान बनाने को चाहिए !"

"पैसा क्या चाहिए। लकड़ी-पत्थर से तमाम पहाड़ बने ही हुए हैं। सरकार से हजाज़त लोने-भर की देर है। मिहनत मेरी रही, कुछ कील-छुपके देस से मँगा लीजिए। सैकड़ी बेलगाड़ियाँ ब्राती-जाती रहती हैं।"

"देखा जायगा ।"

"तब तक मेरे रहने का कुछ ठौर-ठिकाना कर दीजिए। फरने के पास की जमीन दे दीजिए। वहाँ खापके लिये तरकारी उगाऊँगा, और एक भोपड़ी बनाकर चौकती कहूँगा।"

"उस जमीन के लिये मुफ्तें कई लोगों ने कह रक्खा है। बोल, साल में उसके लिये क्या देगा ?"

"जो उचित रक्म श्राप निश्चित करेंगे, वह दूँगा, क्यों नहीं दुँगा । इसके सिवा मैं तो आपका हर समय का सेवक ठहरा।"

"पर त एक बात गड़बड़ कर रहा है।"

"कौन-सी ?"

"यही हल न चलाने की बात ।" "गुलाईजी, इल चलानेवाले तो सैकड़ों घूमते-फिरते हैं, मगर मैं श्रापको कुछ कारीगरी कर दिखाऊँगा ।"

'भैं तेरे परों को गाँव छोड़ नगर की स्रोर जाते हुए देखकर ही समक्त गया था। एक बात तो बता, तुने ऋपने प्राने गुसाई को क्यों छोड़ दिया ! क्या उन्होंने तुमसे 'चला जा' कह दिया !"

"सारी बात श्रन्न-जल की है। वह परा हो गया। मैं बरसों से उस गाँव में पढ़े-पढ़े घवरा गया था । पिताजी के कारण श्रव तक रहा । श्रव श्रवसर मिला, श्रौर चला श्राया ।"

"श्राखिर कारण भी तो कुछ हम्रा ही होगा।"

"चोरी-वेईमानी कछ नहीं की । कल बाघ के शिकार की बात तो त्राप जानते ही हैं सरकार ।"

"हाँ, तू उनके मंदिर में घुल गया था ?"

''वस, यही कारण है। नाराज होकर मुक्तने 'ज्मीन छोड़ चला जा' कह दिया। मैं चला आया। आपकी ही आशा में आया हूँ। भरने के पासं वह जगह मुक्ते दे दीजिए। मैं कल ही से उसमें रहने को कोपड़ी बना लेता हैं।"

ं 'जितिया ! तेरा पिता बड़ा सीघा पुरुष था, कुछ जानता ही न था। त बात करने में बड़ा निपुण हो गया है। श्रन्छा, इस समय जा. फल ग्राना।"

"जो आहा सरकार ! तो मैं कल से पत्थर ढोना शुरू कर देता हूँ ! खाने को न भी हो, सिर छिपाने को कुछ हो जाना चाहिए ।" "वह भी डो जायगा ।"

"कल श्रच्छा दिन है, मैं कल ही से वहाँ दीवार खड़ी कर देना श्रुक करता हैं।"

नए गुसाई ने सिर हिलाते हुए कहा-"हूँऽऽ, हूँऽऽ।"

जूनिया ने सानी के पास लांकर कहा—"सब ठीक कर श्राया हूँ। फरने के पास की जमीन गुसाई भी ने मुफ्ते दे दी है। वहीं एक कोने में एक फोपड़ी खड़ी कर लेंगे। हमारे कमाने-खाने-भर को बंहुत है। तिकट ही नगर है। तरकारी उपजाकर वहाँ वेच लाएँगे। जो चुळ दे प्राप्त होगा, गुसाई जी को देंगे। कुछ बच जायगा, तो उससे श्राया नोन-करवा चलाएँगे।"

ं सानी ने चितित होकर एक गहरी साँस ली।

ज़िया उसे चीरज देते हुए कहने लगा—"द्वम सीच में क्यों पढ़ गही गुवाईं जी यहाँ एक मकान और बनाने का विचार कर रहे हैं। मुक्ते उसका ठेका मिलेगा। चिंता छोड़ दो, अब हमारे खोन-पहनने का कष्ट जाता रहेगा। अब जुनिया हल हाथ में नहीं तेगा।"

"तो कैसे दिन पार होंगे 137

"होंगे कैसे नहीं। श्रगर जमीन खोदनी ही पड़ेगी, तो कुदाल से खोदूँगा, मगर हल न छुऊँगा, न छुऊँगा, न छुऊँगा। दुम ख्व जानती हो सानी! स्विया बड़ा बेटब सिड़ी है।"

"मकान कचा बनाओंगे ?"

" "कच्चे का क्या काम । फरने के पास ही पर्याप्त पत्थर पड़ा हुआ है । अपने हाथ के काम करनेवाले हैं, चार दीवारें खड़ी करते क्या देर लगती है । दो-चार छोटे-छोटे चीड़ के पेड़ कहीं से जाट लाऊँगा, उन्हें छत में जमाकर चीड़ की पत्तियों से उसे छा डालेंगे।"

सानी के मुख पर कुछ संतोष की छाया उदित देखकर जूनिया बढ़ई की दकान की छोर बढ़ा।

दूकान में बैठे हुए बढ़ई ने तंबाकू पीते-पीते कहा — "कहाँ हो स्राया जनिया! स्रा बैठ, तंबाकू पी।"

जूनिया बैठते हुए बोला—"यहीं गुसाईजी के पास गया था।"
"क्या कहते हैं १ कहीं ठौर-जगह देने को राज़ी हैं १"

"हाँ, राज़ी कर आया हूँ।"

जूनिया के मन में जो बढ़ई बन जाने की इच्छा पोषित हो रही थी, उसे उसने प्रकट नहीं किया।

बढ्ई बोला--"काम क्या करेगा ?"

ज्तिया ने श्रवसर पाकर कह ही तो दिया—"तुम्हारे चरणों के पास बैठकर कुछ हथीड़ा पीटना सीखा है। उसी से कहीं पत्थर तोड़, लकड़ी फोड़ कमा खाऊँगा, पर इल नहीं चलाऊँगा।"

बद्ध ने अपनी घवराइट छिपाकर कहा—''कहाँ फेर में पड़ गया है। मेरी ही दूकान पर काम कर। कुछ मजदूरी भी दूँगा, दूँगा।"

जूनिया कहने लगा—''तुम्हारा भरोता है। जब तुम्हारे पास काम बढ़ जाय, तब ग्रुभे खबर कर देना, मैं दिन-रात खपकर उसे पूरा कर जाऊँगा। रह गईं मज़दूरी की वात, तुम्हें जो पसंद हो, देना। न भी दोगे, तो क्या चिंता है, पेट पालने को कहीं-न-कहीं से सिल ही जायगा।''

जूनिया ने दूसरे दिन प्रभात ही से पत्नी-सहित गुसाईजी की झमीन पर जा श्रिषिकार जमाया, श्रीर सात दिन में ही रहने-भर को मकान बना हाला। चमस्त प्रीष्म-ऋतु उस दंपति ने मकान के चारो श्रोर दीवारें चुनकर खेत तैयार करने में बिता दी। उन्होंने खेतों में नाना प्रकार की तरकारियाँ वो दीं। जल समीप ही था। उन्होंने भूमि सीचकर श्रपने मकान के चारो श्रोर हरियाली उपना दी।

गुसाईजी अपना मकान वनवाने को राज़ी नहीं हुए, पर उन्होंने अपने एक टेकेदार मित्र से जूनिया की सिक्रारिश कर दी। उन्होंने निकट ही, गाड़ी की शहक पर, एक नया पुत बनाने का ठेका खेरखा था। कुल काम दस हजार का या। उन्होंने जूनिया को याँच आने रोज़ पर परथर छीलने में रख लिया। धरि-बीर जूनिया के दिन सुधरते दिखाई देने लगे। उसकी परनी

कमी-कमी गुनाईनी के यहाँ छोटा-मोटा काम करने चली जाती, श्रीर कुछ जाने को ले श्राती। तरकारी वेचकर भी जूनिया ने कुछ पैसा कमाया, पर इतना नहीं, जितनी श्राशा थीं।

उस न्तन निवास में जूनिया के दिन बीतने लगे। उसने इल पर हाथ सचमच फिर नहीं रक्खा।

# तीसरा परिच्छेद पीटरलाल

परभू जूनिया की विरादरी के रिश्ते में चाचा था। प्रवस्था में उससे दस वर्ष बड़ा होगा। वचपन में माता-विता से लड़-भूनाड़कर खरी मज़दूरी की खोज में ज़िले की राजधानी को भाग गया।

परसू महीनों तक राजधानी में मारा-मारा भटका किया। दिन-भर बोभ ढोता, और जो कुछ पाता, उससे पेट भरकर मिशन स्कूल के बरामदे में, किसी प्रकार करवर्ट बदलकर, रात काट देता।

उसे उसके इष्ट-भित्र, सुद्धद्-परिचित, जो भी भित्ते, सबने उसे फटकारें बताकर घर लीट जाने का उपदेश दिया। परभू नगर की चकाचोंघ, चइल-पहल से ऐसा आकृष्ट हो गया था कि उसका पैर भूलकर भी नीरब और नीरस गाँव की ओर न पड़ता था। उसे एक वक्त आपे पेट खाकर पेड़ के नीचे की शय्या कबूल थी, पर सब प्रकार का सुख प्राप्त करने को गाँव में जाना नहीं।

परसूरोज़ रात को पहले स्कूल के बरामदे की फ़र्श पर छोता था, उजाला होने से पहले ही वहाँ से चला जाता। स्कूल के चौकीदार ने उसे कई दिन वहाँ सोने से मना किया। बाद को वह परसूकी अनुनय-विनय से पराजित हो गया, और मन में सोचने लगा, जाने भी दो, वेचारे ग़रीव का कहीं घर नहीं है।

चौकीदार ने फिर परभू से कुछ नहीं कहा। तब से परभू बरामदे

वरसात के श्रंत में परभू बुखार से पीड़ित हो गया। दो रोज़ बुखार में ही उठकर मज़दूरी की खोज में गया। तीसरी रात को उसे बड़ा रोद्र ज्वर चढ़ा, श्रीर सुवह जब स्रज श्राकाश में चढ़ गया या, परभ बरामदे में सोता ही रह गया।

चौकीदार ने उसके पास ग्राकर कहा-"परभू, परभू, तू सोता ही रह गया । देख, कितना दिन उम गया।"

परभू ने कुछ नहीं सुना। वह ज्वर में वेहोश पड़ा था।

चौकीदार ने घवराकर ज्यों ही उसका स्पर्श किया, त्यों ही कहने ज्या-"इसे तो वहीं जोर का बखार है।"

परभू ने व्यथा-भरी साँस छोड़कर करवट वदली।

चौकीदार ने कहा—"परभू, स्कूल खुलने का समय होनेवाला है, छठो, और कहीं दसरी जगह जाकर सोख्रो।"

परभू ने फिर करवट वदलकर कुछ कहने की कोशिश की, पर इतकार्य न हुआ !

चौकीदार प्रवरा उठा, श्रीर दौना-दौना स्कूल के मैनेजर पादरी स्टेनली साहव के वँगले पर गया, श्रीर उनसे सारा हाल स्थान किया।

चयान क्या। पादरी साहव अपने साधु स्वभाव के लिये समस्त ज़िले-भर में

प्रसिद्ध थे। उनकी करुणा की घारा नीच-ऊँच, काले-गोरे, घनी-निर्धन क्रीर मत-मतांतरों के भेद से उन्मुक्त होकर सब पर समान भाव से बरसती थी।

चौकीदार की बात सुनकर पादरी साहव ने मीठी वाणी में कहा-"तो जान्नो भाई, उस गुरीव को किसी तरह सुख-पूर्वक

कहा—"तो जात्रो भाई, उस ग्रारीय को किसी तरह सुख-पूर्वक अस्पताल में पहुँचात्रो, मैं डॉक्टर के लिये पत्र लिख देता हूँ।"

पादरी साहब को उस विदेशी के लिये चितित देखकर चौकीदार का भी स्नेह-भाव उमड़ पड़ा। उसने जाकर परभू को श्रस्पताल में दाखिल करा दिया।

परभू को चलने-फिरने लायक होने में सात दिन लग गए।

ह्याटर्वे दिन जब वह श्रस्पताल से निकला, तो सीवे पादरी साहवः के वँगले पर पहुँचा।

पादरी साइव बाहर, फूलों के बीच में, टहल रहे थे। परसू निंडर होकर उनके पास तक चला गया, ख्रौर उनके पैरों पर सिर रखकर बोला—"हुकर ने मेरी जान बचाई है।"

"फीन हो तुम, में तुम्हें नहीं पहचानता। उठो, इतने दीन न वनो, मसीह की शरण लो, जिसने ख्रपनी जान देकर सबके प्राया वचाए हैं।" कहकर पादरी साहब ने परभू के हाथ पकड़कर उसे उठा दिया।

मैले श्रौर फटे कपड़े पहने हुए परमू ने साहव के उच्चिल स्पर्ध में विजली पाई, उसका रोम-रोम उससे प्रभावित हो उठा। उसने हवडबाई हुई श्राँखों से हाथ जोड़े, श्रीर कहा—"हुजूर, श्रापने चिट्ठी लिखकर मुक्ते श्रस्पताल में दाखिल कराया था, मैं श्रम्छा हो गया, श्रोर श्रापको सलाम करने श्राया हूँ। श्राप रह्या न करते, तो मैं मर-मिट गया होता।"

पादरी चाहव ने उसके हाथों को खोलकर उन्हें नीचे गिरा दिया, कहने लगे—''मैंने कुछ नहीं किया। सब उसी के इच्छानुसार होता है। ऊँचे-से-ऊँचा पर्वत उसी का संकेत पाकर आकाश में उठ नच्छों का चुंबन करता है, और छोटे-से-छोटा पचा उसी के कटाच्च पर माथा नवा, पेड़ से विलग हो जाता है। तुम मुक्तसे उचित परिचित नहीं हो। मैं बहुत बड़ा पावी और अपने मतलब का अंघा हूँ। इसलिये मेरी प्रशंसा पर मिट्टी डालो।''

परभू चिकत-चमत्कृत होकर पादरी साहव को देखने लगा। पादरी साहब अपनी मेम प्रौर एक साल-भर के पुत्र को लेकर अमेरिका से चले थे। उन्हें भारतवर्ष में आए पाँच साल हो गए। आरंभ से ही उनकी नियुक्ति पहाड़ पर है। पर्वतीय जल-नायु, उसके नैसिंगिक दृश्य श्रीर सीधी-सादी श्रावादी को पाकर सहन संतोपयील स्टेनली साइव का मन उसमें वस गया, श्रीर उन्होंने श्रपनी समस्त श्रायु वहीं विता देनी निश्चित कर ली थी। इस मैंच साल की श्रविष में उन्होंने उस प्रांत का देख, सुन श्रीर पढ़कर श्रन्था श्रव्ययन प्राप्त कर लिया था। रात-दिन उन्हीं लोगों में काम करने के कारण वह उनकी भाषा भी ख़ूद श्रन्थी तरह समफने श्रीर बोलने लगे थे।

श्रपने हृदय श्रीर मन के श्रातुक्त दयावती श्रीर विदुधी पत्नी पाकर पादरी साहब कृतकृत्व हुए थे। वह श्रपने घर के ह्रोटे-बड़े करती थीं। खाना पकातीं, कपड़े सीतीं-धोतीं, घर का हिसाब-किताब रखतीं, तथा पति के लिखने-यद्ने में सहायिका होती थीं।

नौकर पादरी साहव की मेज साफ़ कर चल दिया था। फूजदान के नीचे कुछ धून रह गई थी। उस समय बह फूलदान उठाकर गर्द दूर कर रही थीं कि उन्होंने बाहर पादरी साहब को किसी से बोलते हुए सुना। वह तुरंत ही बरामदे में चली आई, श्रीर साहक की ओर देखने लगी।

परभू की उस तरफ पीठ थी।

स्टेनली साइव ने कहा — "तुम्हारी आकृति, उचारण और वेश से पता चलता है, तुम पहाड़ के ही निवासी हो। तुम्हारा नाम क्या है ?"

"मेरा नाम परभू है। गाँव का रहनेवाला हूँ। घर पर खाने को मिलता नहीं। मज़दूरी की तलाश में यहाँ चला श्राया था, पर कहीं कुछ हिसाव ही नहीं लगता।"

"क्या काम कर सकते हो ?"

"क़ुली का काम कर सकता हूँ। श्रीर क्या कर सकता हूँ

हुजूर । न पढ्ना-लिखना ही चीखा, न कोई शिल्प ही प्राप्त किया।"

पादरी साहब ने अपने हाथ से मस्तक का स्पर्श कर कुछ सोचा, और कहा — "हमारे यहाँ काम करोगे ? परभू !"

बरामदे में खड़ी पादरी साहब की पत्नी अपने मुख पर मधुर सुरकान प्रकट कर अंदर चली गई।

परभू ने प्रसन्न होकर कहा—"क्यों नहीं हुजूर, यह तो मेरे सौमाग्य की बात है।"

"यहाँ हमारा एक श्रमाथालय है, वहाँ एक स्कूल भी है, श्रीर कुछ दस्तकारी खिखाने का भी इतजाम है। मैं उसके मैनेजर के पास उम्हें मेज देता हूँ। उन्हें एक नौकर की जरूरत है। श्रमर उम्हारे श्रदर उन्नति करने की इच्छा होगी, तो तुम खाली वक्त में कुछ पदना-लिखना श्रीर कोई दस्तकारी भी सीख सकागे।"

"हुजूर की मेरे ऊपर बड़ी कुपा है।"

"तुम्हें खाना श्रीर रहने की जगह मिलेगी। कुछ थोड़ी-सी तनख्वाड मी मिलेगी।"

परभू आनंद से उछल पड़ा । पादरी साहव ने उसी दिन अनायालय में उसकी नियुक्ति करा दी। आरंभ में तीन रुपया महीना उसका वेतन नियत किया गया।

परभू पाँच साल अनाथालय में रहा, और ख़्त जी लगाकर अपना काम करता था। वह अपने वेतन का प्रायः समस्त धन, जब तक उसके माता-पिता जीवित रहे, उनके पास भेजता रहा। दस्तकारी में उसका मन नहीं लगा, पर उसने हिंदी पढ़ना-लिखना बख़ूबी सीख लिया था। अपने दस्तख़त करने-भर की अँगरेज़ी की जानकारी भी हासिल कर ली थी।

. पाँच साल बाद परभ् श्रनाथालय से बदलकर हिंदुस्थानी गिरजे

में चौकीदारी के पद पर रख दिया गया। वह इतवार के दिन गिरके में सुवह-शाम घंटी वजाता, काड़-पोंझ करता, हाते के फूल-पत्तियों की देख-रेख करता, श्रीर चपराधी का काम भी करता था।

ा गिरजे के पास ही एक छोटा-छा एक मंजिल का सकान बना — हुआ था, उसी में पीटरलाल रहता था। उसने आजन्म विवाह नहीं किया। कारण पूछने पर उत्तर देता—"मैंने गिरजे से विवाह कर लिया है।"

श्रपने ही हाथ से खाना पकाता । रोज सुबह-शाम नियत समय . पर प्रार्थना करता, परमेश्वर की दसों झालाओं पर चलने के लिये कमर कसता । खाली समय में नई श्रीर पुरानी धर्म-पुस्तकों का पाठ करता ।

पादरी चाहन पीटरलाल से बहुत प्रसन्न थे। वास्तन में उस पर पादरी चाहन के ही चरित्र की नहीं गहरी छाप पड़ी थी। पादरी चाहन चदा उसका उत्ताह बहाते रहते थे। धीरे-धीरे वह इतबार के गिरजे में उपदेश भी देने लगा, श्रीर सम्मिलित प्रार्थना का नायक भी बना।

पीटरलाल ने कुछ दिन वाद श्रीर भी उन्नति की। वह प्रीचर बना दिया गया। उसे रहने के लिये गिरजे के हाते में एक दूसरा मजान मिला। छव वह नगर ख़ौर ग्राम में, जलवों छौर मेलों में प्रभु ईसा मसीह का गुणानुवाद छौर ईसाई-चर्म का प्रचार करने के लिये जाने लगा।

जूनिया को चौमुखिया में रहते हुए छ महीने हो गए थे। पीटरलाल प्रचार का दौरा करते हुए चौमुखिया में आया। चंध्या का समय था, जूनिया हथौड़ा कंधे पर रक्खे अपने काम पर से लौट रहा था। अचानक उचकी परमूचे मेंट हो गई।

"परभू चाचा ! परभू चाचा !" कहकर हर्षातिरेक से जूनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया ।

"कौन, जुनिया !"

''हों भाई, इम-से ग़रीव लोगों से क्यों बोज़ोगे हैं तुम ख्रव वहें झादमी हो गए हो। जन्मभूमि की ऐसी ममता छोड़ दी, जब से गए, तब से ख्रव ख्राए हो। माता-विता की बीमारी में भी मुख नहीं दिखाया।''

"हाँ भाई, उसका बहुत बड़ा पश्चात्तार है। माता-पिता गहुत बड़ी चीज़ हैं। परवश् था, उस पर भी राजधानी में मौजूद न था, बाहर काम के लिये गया था।"

"हो तो खुव त्रानंद में न ? क्या काम करते हो ?"

"दिन काटता हूँ। नगर श्रीर ग्राम में प्रभु के नाम का प्रचार करता हूँ, केवल उसी समय कुछ शांति का श्रनुभव करता हूँ।"

'वेतन क्या मिलता है ?"

"पंद्रह-वीस स्पए मिल जाते हैं। खाने-पहनने-भर को बहुत हैं। जोडकर करना ही क्या ?"

"विवाह नहीं किया ?"

"नहीं।"

ध्कारमा १११

#### पीटरलाल

''कारया कुछ नहीं बता सकता । नहीं किया ।'' ''चलो, ग्राज मेरे कुटीर को ही पवित्र करो । मैं भी गाँव छोड़-कर यहीं ग्रा वसा हूँ।''

दोनो निवान की श्रोर चले।

पीटरलाल ने चलते-चलते पूछा — "गाँव क्यों छोड़ दिया " ज्निया ने मंदिर-प्रवेश की सारी कथा कह सुनाई।

पीटरलाल ने दीर्घ श्वास लेकर कहा—"प्रमु के राज्य में सव समान हैं। उसका मंदिर जब किसी के प्रवेश से अग्रुद्ध हो जाता है, तो उसकी सबको पवित्र करने की शक्ति में संशय उत्पन्न होने लगता है।"

जनिया-"ठीक कहते हो भाई ।"

पौटरलाल—"जूनिया, में तुक्ते मार्ग बताऊँगा। में तुक्ते ऐसे स्वामी के निकट ले चलुँगा, जिबके सामने चनी-निर्धन, गोरा-काला, ऊँच-नीच, सब समान हैं। जो सबको सम भाव से अपने प्रकाश में तिकवान बनात हैं। उपकी दया का अंत ही नहीं, उसकी प्रभुता का अव्रतान ही नहीं हो सकता, तुम उसी की सरख्य लो, तुन्हारे सारे दुल-ह ह छुट जावेंगे।"

"ऐसे वह कौन हैं ?"

"वह परमेर्वर का एकमात्र पुत्र प्रभु ईसा मसीह है। उसने संसार के पापियों के लिये प्रपना रक्त बहाया है, उस पर जिसने विश्वास किया, वही मुक्त हुन्ना।"

दोनो घर के निकट पहुँच गए । जूनिया ने सानी के पास जाकर कहा—"परभू चाचा श्राए हैं, उनके लिये भी खाना बना।"

पीटरलाल को बिठाकर जूनिया ने पूछा—"तंबाकू तो पीते हो न ?"

"हाँ, पीता हूँ।"

ज्निया तंबाकू भर लाया, दोनो पीने लगे।

पीटरलाल ने गले से भोला निकालकर भूमि पर रक्ला ।

जूनिया ने प्छा - "इसमें क्या है ?"

" कुछ धर्म-पुस्तर्के हैं, श्रीर एक पानी पीने का गिलास है। जूनिया, दुम मेरा कहना मानो। श्रपने मन में यदि दुम उस सुक्ति-दाता की ज्योति का श्रमुभव कर लोगे, तो फिर तुम्हें किसी चीज की कमी न रहेगी।"

जूनिया ने कहा — "चाचाजी, साफ वात कह देने के लिये ज्ञान चाहता हूँ। निःसंदेह श्रापके वस्त्र श्रीर वेश में ईसाई हो जाने से स्वन्छता आई है, श्रापकी वास्त्री में भी वल श्रीर विद्वत्ता का समावेश हुन्ना है, पर श्रापने वाप-दादों का घर्म वदल दिया, लोग क्या कहेंगे ।"

"लोग क्या कहेंगे! लोगों ने ससीह को पकड़कर सूली पर लटका दिया। घरे, उस सधीह को, जिसने कभी पाप की परछाई भी न देखी थी। लोगों को बकने दो। किर तुम्हारे धर्म ही क्या

है ? लोग तुम्हारी छाया से घवराते हैं।"

जूनिया को श्रपना वाल्यकाल स्मरण हुन्ना, जब वह गुसाईजी के बालकों से खेलने के लिये मचल जाता था।

पीटरलाल कहता जा रहा था—''लोग तुम्हें श्रपने जलाशय से पानी नहीं पीने देते।"

जूनिया को फिर वह उत्तप्त बीष्म याद ख्राया, जब वह गुसाईजी की बावली से जल पी लेने के लिये खुब पीटा गया था।

"लोग तम्हें श्रपने मंदिर में पैर नहीं रखने देते।"

जुनिया को फिर उस भयानक रात का ध्यान हुन्ना, जब वह न्नपन प्राण बचाने के लिये शिवजी के मंदिर में बुसा था।

पीटरलाल ने निष्कर्ष निकाला-- "ग्रौर तुम श्रपना भी कोई धर्म

वताते हो ! वुस्दारे कोई वर्म नहीं। तू सदियों की कुचली हुई जाति है। उट, लाग, वह तेरे ही लिये वैकुंठ के समस्त खुलों पर लात मारकर मध्येलोक में श्रवतिस्त हुआ है, उसने तेरी ही वेड़ी काटने के लिये श्रयने को सुली पर लटकाया है।"

जूनिया ने दीर्च श्वास ली, श्रीर नीरव ही रह गया ।

पीटरलाल ने कहा— "उसके राज्य में छुणा नहीं। बढ़ा छीटे के ऊपर पैर रखकर खाने नहीं बढ़ जाता। एक ही पानी का नल सबकी प्यास बुकाता है। एक ही मंदिर में सब बैठकर प्रभु का भजन करते हैं। जूनिया, उसके प्रकाश को देख, ख्रौर उसके संकेत को समक, बह तुक्ते सही ख्रीर सीधे मार्ग पर ले जायगा।"

जूनिया ने कहा-"चाचाजी, श्राप ठीक ही कह रहे हैं।"

"तो मेरे साथ राजधानी में चले चलो, श्रीर प्रभुकी शरण लो।"

"नहीं, काम घीरज से करना ही ठीक है। दो-चार आदिमयों छे पूछना जरूरी है। जिसे पल्ले बाँघ रक्ला है, उसकी राय लेनी भी आवश्यक है।"

पीटरलाल सहमत हो गया। भोजन कर पीटरलाल ने वड़ी देर तक जूनिया श्रीर सानी को ईसा मसीह का जीवन-चरित्र सुनाया। दूसरे दिन प्रभात-समय उसने चौमुखिया में भजन गा, बाइबिल पढ़ उपदेश दिया, श्रीर श्रंत में दुश्रा कर दूसरे गाँव की श्रोर यह गया।

जाते समय उसने जूनिया से कहा—"बुम्हारे दिन फिरे हैं, स्योंकि बुम्हारे कानों में मसीह का नाम पड़ा है। उसका हर वक़ ध्यान रखना। उस पर विश्वास लाना, बुम्हारे मार्ग की सारी वाचाएँ अपने आप दूर हो जायँगी।"

शाम को जनिया ने डरते-डरते पत्नी से कहा-"परभू चाचा

जब से ईसाई हुए हैं, उनकी काया ही पलट गई है। बड़े-बड़े ब्राफ़सर उनसे हाथ मिलाते श्रौर उन्हें बैठने को कुर्छी देने हैं।"

"सब भाग्य की बात है। मुक्ते ये चिंताएँ पड़ी हैं। पाँच श्राने शाम को लाते हो। उसका अधिकांश तुम्हारे पान-सिगरेट, मिठाई में ही चला जाता है। तरकारी की विक्री से गुसाईजी का सिक्री श्राधा लगान दिया जा सका है। पेट भरने को श्रव नहीं मिलता, उनके लगान के रुपए कहाँ से शाएँगे। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, श्रीर में हती चिंता में बुली जा रही हूँ।"

"लगान भी दे दिया जायगा।"

''कहाँ से दे दिया जायगा' इस महीने के ख्रांत तक काम भी पूरा हो जाने को कहते थे। पाँच ख्राने का मुँह देखना भी काठन हो जायगा।''

"श्रौर दूमरा काम नहीं खुलेगा क्या १ जूनिया श्रव कारीगर हो गया है, उसे पैसे की क्या परवा ।"

''गुसाईजी का लगान श्रगर वक्त पर नहीं पहुँचा, तो वह तुम्हारी हाँडी श्रीर कंवल इस मकान से उठवाकर कहीं फेकवा देंगे।''

"नादिरशाही है क्या ? देल, उसके जन्म से घरती पवित्र हुईं है। उसने दीनों का बोक्त स्त्रपने सिर पर रक्खा है। उसने उनका पक्षीना स्त्रपने स्रंचल से पाँका है।"

ग्साना श्रपन श्रचल स पाछा ह।'' सानी ने व्यथित होकर पछा—''किसने !''

"प्रभु ईसा मसीह ने, जिनकी कथा तूने रात में सुनी थी।" सानी के मुख पर एक पहेली-सी अंकित हुई। जबिया ने कहा—"रेस्स सोनी सुपर संस्कार पिर जाया।।

जूनिया ने कहा-"देख सानी, सारा श्रिषकार मिट जायगा।"
"किस तरह ?"

"उसकी शरण में चलें।"

"कुछ नहीं समभी।"

"ईसाई हो नायेँ।"

"ई—छा—ई हो जायँ १ घर्म-परिवर्तन कर लें !" कहकर सानी जे दोनो दोंतों के बीच में जीम दबाई।

# चौथा परिच्छेद

# हेडमास्टर साहब

श्रीयुत पी॰ टी॰ दत्ता साहब उस मिशन हाईस्कूल के हेडमास्टर थे, जिसके मैनेजर पादरी स्टेनली साहब थे। श्रायंत धर्म-भीर श्रीर साधु स्वमाव के मनुष्य थे। स्कूल के तीन घटों में श्रापरेजी श्रीर दो घंटों में बाहबिल पढाते थे।

येत लेकर वह कभी कच्चा के ब्रांदर नहीं गए। स्कूल के सबसे 
ख्रिविक शरारती लड़के भी उनके उदार स्वभाव के क़ायल थे। 
उन्होंने भौंहें मिलाकर कभी स्कूल में शायन नहीं किया। अपने 
सकस्या हास्य और मीठी वाणी से वह विद्यालय के प्रत्येक जटिल 
प्रश्न की सलका देते थे।

उन्होंने प्रथम श्रेणी में बी॰ ए॰ पास किया था। वह वेश के भी अत्यंत खरल थे। कभी खिर पर टोप नहीं लगाया, खुले कॉलर का कोट नहीं पहना, और न पतलून ही पहनी।

बह पर्वत के ही निवासी थे। कहते हैं, उनके पूर्वन गंगा के मैदान से श्राकर पहाड़ों पर वस गए थे। उनके पिता तब जीवित ही थे। वह ग्राम-निवासी, श्रम्छे ज़र्मीदार थे।

दत्ता साहब श्रपने बड़े भाई के साथ श्रॅमरेजी-शिला प्राप्त फरने के लिथे राजधानी में श्राप, श्रीर उन्होंने मिशन स्कूल में प्रवेश किया।

छोटे भाई का मन ईसा मसीह के उपदेशों की स्रोर स्नाइष्ट हुआ, स्रौर ईसाई-धर्म के प्रति उनका श्रत्यंत स्रनुराग हो गया। ं पुराने पांदरी साहब श्रापने स्नेह-सिंचन से उसे कुसुमित कर सफल देखने के लिये व्याग्र हो उठे।

दत्ता चाइव कुलीन ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका ईसाई हो जाना पादरी साहब की बहुत बढ़ी विजय थी। उस पहाड़ पर मिशन के पिछले दस वर्षों के प्रचार में कदाचित् कोई भी ब्राह्मण ईसाई नहीं हुआ था।

दोनो भाई होस्टल में रहते थे। छोटे भाई को एक दिन पादरी साहब ने सली पर लटके मसीह का चित्र उपहार में दिया।

उन्होंने उसे अपने कमरे की दीवार पर टाँग दिया।

बड़े भाई ने स्कूत्त से आकर उस चित्र को देखा, और कुद्ध होकर भाई से पुछा—"यह किसका चित्र है ?"

"ईसा मसीह का।"

"इसे यहाँ लगाने की जरूरत !"

"वीरोपासना तथा संसार के कष्टों को हँसते हुए फैलने के लिये एक ग्रादर्श।"

"क्या तुम श्रपने इतिहास से ध्रुव श्रौर प्रहाद को नहीं खोज सके १"

"क्या दूसरी जाति से श्रादर्श प्रदश करना पाप है ?"

बड़ा भाई तेज़ी से चित्र की छोर बड़ा। उमे दीबार पर से नोच डाला।

छोटे भाई ने श्रत्यंत करुण स्वर में कहा—"उसे फाइना मत भाई। वह चित्र कला का एक उत्कृष्ट नमूना है।"

उन्होंने चित्र के टुकड़े-टुकड़े करते हुए कहा—'मैं बहुत दिनों से तुम्हारे रंग-टंग देख रहा हूँ। मैं आज ही पिताजी को पत्र जिखता हैं।"

दिसंबर के श्रंतिम सप्ताह जनवरी श्रीर फरवरी में स्कूल जाड़ी

के लिये वंद हुया। वड़े भाई घर चले गए, स्नीर छोटे आईं परीक्षा की तैयारी करने में स्रनेक सुविधास्रों का बहाना कर वहीं रह गए। पिताजी से हस बात की स्रतुमित माँग ली गईं। खाना पड़ाने के लिये महराज भी वहीं रह गया।

बड़े दिन के श्रवसर पर पादरी साहब श्रीयुत दत्ता को श्रपने साथ लखनऊ से गए। लखनऊ में उनका एक ऐंन्लो-इंडियन कुमारी से परिचय हुआ। बाद को वही उनकी श्रद्धांगिनी बनी। कुछ लोगों का खयाल है, दत्ता साहब को ईसाई बनाने में उसी कुमारी का रूप श्रीर प्रेम ही मुख्य कारण हुआ।

लखनऊ में पादरी साइव ने दत्ता को ईसाई वनने के लिये राज़ी कर लिया। वड़े दिन के दिन चुपचाप दत्ता ने प्रपनी चोटी और जनेऊ से विदा लेकर ईसाई-धर्म की श्ररण ली। उसके वाद वह तरंत ही राजधानी लौट गए।

महराज से दो दिन में नापस आ जाने का वादा कर दत्ता लखनऊ चल दिए थे। जब सात दिन बीत गए, और किसी ने उनके कोई समाचार नहीं दिए, तब महराज घबराया हुआ गाँव गया, और वहाँ जाकर दत्ता के पिता को सचना दी।

पिता श्राकुल हो राजधानी पहुँचे । संयोग-वश उसी दिन दत्ता लखनऊ से लौट श्राप्ट थे ।

पिता ने पुत्र को सकुशल पाकर प्रसन्नता छिपा दी, फ्रौर कहा—"दुम इस तरह बिना स्चित किए चल दिए। तुम पिता के हृदय की बात नहीं जानते।"

ं पुत्र सिर सुकाए खड़ा था, और किस प्रकार सत्य पर पड़ा हुआ। परदा खींचे, यही सोच रहा था।

पिता ने कहा-"बड़ी चिंता में पढ़ गए। मार्ग की चढ़ाई में

बड़ा श्रम पड़ा, प्यास लगी है। एक गिलास में स्वच्छ-शीतल जल ले खाड़ा बेटा।"

पुत्र गर्दन सुकाए उसी प्रकार खड़ा रहा। विता ने हैरान होकर पुत्र का विर ऊँचा किया। उसकी दोनो ख्राँखें ख्राँसुख्रों से इवदवाई हुई थीं।

'त्रभ क्या हो गया, कुछ कहता क्यों नहीं ?"

"क्या कहूँ पिताजी, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा। मेरे हाय का जल आप न विगेते।"

पिता ने आइचर्य-चितत होकर कहा-"क्यों !"

''क्योंकि मैंने ग्रपना मत बदल हाला।''

"क्यात् विधर्मी हो गया ?" पिताने आप्रकाश को प्रतिध्वनित कर कहा।

((E) 197

"त ईसाई हो गया ?"

(1 Tan

''नीच ! कुलांगार ! तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया ! जा, चांडाल, मुफ्ते अन कभी मुँह मत दिखाना ।'' कहकर पिता ने स्रोर से पुत्र को लात मारी, और उस पर युककर चले गए।

पिता ने फिर भूलकर भी कभी ईशाई पुत्र की श्रोर नहीं देखा । उन्होंने उसका माहवारी खर्च यद कर दिया, श्रीर फिर बड़े लड़के को भी पादरियों के स्कुल में पढ़ने के लिये राजधानी नहीं भेजा ।

पिता से परित्यक्त होकर पुत्र पादरी साहब की शरण में गया, श्रीर उन्होंने उसकी शिचा श्रीर भरण-पोषण की सारी किम्मेदारियाँ श्रापने ऊपर ली।

उसी साल इंट्रेंस पास कर दत्ता इलाहाबाद जा एफ्॰ ए॰ में भरती हुए। उन्हें मिशन की क्रोर से क्रनेक छात्र-बृत्तियाँ मिलीं। पिता ने उनका उल्लेख करना भी छोड़ दिया। माता उनके ईसाई होने से पहले ही स्वर्गवासिनी हो गई थीं। बड़े भाई ने कुछ दिन तक उनसे पत्र-व्यवहार किया था, फिर वह भी बंद हो राया 1

श्रीयुत दत्ता ग्रीष्मावकाश में लखनऊ होते हुए पहाड़ जाते, श्रीर छुट्टियो भर मिशन के स्कूलों में अध्यापन करते। गाँव जाकर पिता के दर्शन करने का उन्हें कभी साहस नहीं हन्ना।

किसमस की छुट्टियों में वह सदैव लखनऊ जाते, वहाँ के पादरी सहब के यहाँ रहते । वही दत्ता के दीन्ना-गुरु थे । उस ऐंग्लो-इंडियन कुमारी का नाम मिस डेज़ी था। वह उन्हीं

पादरी साहब की कन्या थी। पादरी साहब ने उसका नाम डेजी रक्खा था, पर उसकी माता भारतीय थीं, श्रीर कन्या को डेजी के नाम से पुकारती थीं।

पादरी साहब ने उत्ता से हर यात्रा में लखनऊ उतरकर उनके यहाँ दो-चार दिन रहने का वचन ले रक्ला था। दत्ताने सदैव उस बचन को निमाया ।

दत्ता की यात्रा में लखनक बड़ा ही मधुर विश्राम हो उठा, श्रीर वह फ़लों के बीच में विहार करती हुई नवीन रूपसी डेज़ी बढ़े प्रवल आकर्षमा से उन्हें अपनी ओर खींचने लगी।

उन दोनो ने अपने-अपने चित्रों का विनिमय किया। दत्ता हॉस्टल के कमरे के हारों में चिटखनी देकर उस चित्र को श्रपनी मेज पर रखने लगे, श्रौर उसे ट्रंक में बंद कर ही द्वार खोलने का

श्रभ्यास बनाया। डेजी ने दत्ता का चित्र फ्रोम कराकर बैठक की कानस पर के चित्रों के समृह में रख दिया।

चौथे साल बी॰ ए॰ की परीक्वा दे, दत्ता इलाहाबाद से बिदा

होकर लखनक स्राए। डेजी इंट्रेंस की परीचा में बैठी थी। पादरी



# ज़्निया 🚤



"मेरी ऋँगूठी !" गंगा-फ़ाइनब्रार्ट-प्रेस, लखनऊ

लाहर ने परीज्ञा-फल निकल जाने तक दत्ता से वहीं रहने का आग्रह किया। दत्ता ने मुक सम्मति देकर उसे स्वीकार कर लिया।

दत्ता के लिये उस समभूमि का प्रथम उत्तरत श्रीष्म डेजी की द्याया पाकर मधुर हो गया। वे लू से दहकती हुई रातें उसके मुख का दर्शन पाकर शास्त्रीय हो उठीं। वे आग वरसानेवाले मध्याह उसका स्तर्श पाकर खिला गए, और वस्तमय हो उठे।

दत्ता डेजी को उपहार देने के लिये हलाहाबाद से एक फ्रेंगूठी खुरीदकर लाए ये। उन्होंने उनमें 'डी॰' अत्तर खंकित कराया या। उन्होंने कई बार वह ग्रॅंगूठी डेजी को मेंट देने का साहछ किया, पर सदा अफ़ुतकार्य ही रहे। वह हर बक्तु उसे जेव में रक्खें रहते थे।

. उस दिन उनके पांस हो लाने की ख्वर आई। डेज़ी के हवें का ठिकाना न रहा। उसने माँति-माँति से उस आनं द को व्यक्त किया। संध्या को वह विपानो पर वैठी, और उसमें से सुमधुर स्वरावली मंकारित करते लगी। दत्ता समीय ही बैठे थे, उनके भाव-जगत् में अजीव परिवर्तन मना हुआ था।

डेज़ी तन्मयता से बाजा बजा रही थी। उसके हाथों की दसों उँगलियों बड़ी सुंदरता और सुकुमारता से सफ़्तेद और काले परदी पर नाच रही थीं। दत्ता जेव में हाथ डाले उस आँगूठी पर ताल दे रहे थे। अवानक डेज़ी ने लय दूनी की, उसकी उँगली से निकलकर अँगूठी फर्श पर गिर पड़ी। डेज़ी ने बाजा नहीं छोड़ा, और दत्ता की और मुद्द संकेत कर मीठी बायगी से कहा—'मेरी अँगुठी!'

क्र तेक दिनों से दत्ता के मस्तिष्क में पढ़ी हुई प्रांधि खुल गई। वह फट से उठे, श्रीर अपनी जेव की श्रॅगूटी निकाल विवानो के निकट बेज़ी की श्रॅगूटी खोजने लगे। छोमाग्य सहायक हुआ। पास ही उन्हें उसकी श्रॅगूटी मिल गई। उसे हृतगति से श्रुपनी जेव में रखकर दत्ता उठे, श्रोर उन्होंने श्रपनी बनवाई हुई ग्रॅंग्ठी डेज्ञी की श्रोर बड़ाई। डेज्ञी एक हाथ से पियानो बजाती रही, श्रोर दूखरा हाथ दत्ता की श्रोर फैला दिया। दत्ता ने श्रॅंग्ठी पहना दी, वह फॅगळी में ठीक ही हुई।

डेज़ी फिर दोनो हायों से पियानो वजाती रही । उसने श्रॅंगूठी की ह्योर देखा भी नहीं । वह बाजा बंद कर उठी, श्रौर उसने फिर भी श्रॅंगूठी की श्रोर लज्ञ नहीं किया ।

रात फी सब एक साथ खाना खा रहे थे।

पादरी साहब ने पूज़ा—"श्रीयुत दत्ता, त्रब त्रापके भविष्य-जीवन के लिये क्या विचार हैं ?"

"वहीं पहाड़ पर स्कूल में अध्यापन कर्तेंगा। वहाँ के पादरी साहव की यही अनुमति है, और यही मेरे मन की वृत्तियों के अनु-कुल भी पड़ता है।"

"यहीं कहीं कोई काम करो, तो कैसा हो ?"

"पहाड़ पर ही उचित प्रतीत होता है।"

हेजी को ख़ब तक भी ख़ुँगूठी के रहस्य का पता न था, पर / उसकी माता ने परिवर्तित ख़ुँगूठी देखकर पूछा—''हेजी, तुम्हारी ऊँगली में नई झुँगूठी देखती हूँ।"

डेज़ी ने उस ख्रोर देखा, ख्रौर गहरे विचार में लीन होकर भेद समक्षते का परिश्रम करने लगी।

दत्ता ने सब कुछ सुन लिया था। वह मुख के भाव छिपाकर बोले—"पहाड़ का चेत्र परिचित है, वहीं काम करने में सुगमता होगी।"

डेज़ी की माता ने कहा—"इसमें यह किसके नाम के आदि का अच्चर अंकित है ?"

डेज़ी ने मुस्किराते हुए कहा—"डी०—डेज़ी!"

माता ने इँसकर पूछा-"डी॰-दत्ता ?"

डेजी के कपोलों पर लालिमा दौड़ गई, उसने मंद स्वर में कहा — "हो सकता है।"

पादरी साहव का ध्यान भी उघर ही खिंच गया था। उन्होंने दत्ता से पूळा-"थह ग्रॅंगूठी ग्राप लाए है इलाहाबाद से ?"

दत्ता ने विनत बदन से कहा-"जी।"

डेजी के माता-पिता दत्ता के साथ उसका विवाह कर देना चाहते थे। परिषाय की श्रॅंग्ठी का यह विनिमय श्रतुमान कर हवेंत्कल्ल हो उठे।

खाना खाने के बाद डेज़ी उठी, और उसने वैठक की कानस पर से दत्ता का चित्र उठाकर श्रपने शयन कत्त् की मेज पर ख दिया। उसके बाद उसने दत्ता के पास जाकर कहा—"द्वम बड़े ठम हो, मेरी श्रेंगूठी ?"

दत्ता ने हॅंसते हुए कहा—"उसका परिवर्तन हो चुका। वह श्रव मेरी है।"

"तुम्हारी ही है। लाख्रो, मैं उसे अपने हाय से तुम्हें पहना दूँ।" डेज़ी ने अँगूठी लेकर दत्ता के हाथ में पहनाई, और कहा—

"देखना, इसकी रक्ता करना।"

. डेज़ी के पास होने का भी तार स्राया। उसके बाद दत्ता के साथ उसका विवाह हो गया।

दत्ता डेज़ी को लेकर पहाड़ पर चले गए। मिशन हाईस्कूल में सेकेंड मास्टर नियुक्त हो गए, श्रीर तीन साल बाद हेडमास्टरी का भार सिर पर धारण किया।

पादरी स्टेनली साहव हिडमास्टर दत्ता साहव की सादगी और विद्वत्ता देखकर उन पर ऋसीम अनुकंग रखते थे। उन्हें हेड-मास्टरी करते हुए सात साल हो गए। इस ऋषि में उनके एक पुत्र क्रीर दो कन्याएँ हुईं। उनमें से सबसे छोटी कन्या दो ही वर्ष की क्रवस्था में चल वसी।

हैहमास्टर खाइव के ग्राधीनस्थ जितने कर्मचारी ये, वे भी सव उनके स्वभाव से ग्रास्वत संतुष्ट थे। राजधानी के नागरिक भी उन्हें उदार ग्रीर चरित्रवान् व्यक्ति समभते थे। उनके इस व्यापक सम्मोहन का एक मूल-मंत्र था—वह दत्ता साहव का ग्रुपने स्वार्थ को कभी विशेषता न देना था।

पीटरलाल अपना दौरा समाप्त कर राजधानी में आ पहुँचे थे। इतवार का दिन था। हेडमास्टर साइन अपने कमरे में बैठे हुए बाइविल का अध्ययन कर रहे थे। इसी समय पीटरलाल ने डोर-मैट पर ज्वा पोंछते हुए कमरे में प्रवेश किया, और अदन के साथ दत्ता साहव को अभिवादन किया।

दत्ता साहत ने कुर्सी की आरे संकेत कर उनसे बैठ जाने को कहा, और बाहबिल के पृष्ठ-चिह की डोरी आगे बढ़ाकर, पढ़े हुए पेज पर रख पुस्तक बंद कर दी।

पीटरलाल ने कुछ श्रप्रतिम होकर कहा—"कदाचित् वाधर्क हुश्रा ?'

"नहीं प्रीचर साहन । दौरे पर से कन पथारे ?"

"श्राज ही श्राया हूँ।"

"कुशल-पूर्वक रहे ।"

"श्रापके चरणों का श्राशीवीद है।"

"कहाँ-कहाँ घूम आए ?"

"चार परगनों में प्रभु का नाम प्रतिध्वनित कर श्राया।"

"लोग चाव से सुनते हैं ?"

"हाँ, सुनते हैं, पर उपदेशकों का तिरस्कार करनेवालों की खंख्या । भी.कम नहीं।"

"उपदेशक का कार्य बड़ा कठिन है, तिरस्कार सहन करने से उसका बल बदता है।"

"कोई ईसाई होने को राजी हुआ ?" "कोई नहीं।"

कळ देर दोनो नीरव रहे।

पीटरलाल-"च' सार में लोभ बहत बढ़ गया है। धर्म भी एक

सौदे की चीज समका जाने लगा है।"

、"惨" "लोग कहते हैं, ईसाई हो जाने पर क्या सविधाएँ मिलेंगी ?"

. हेडमास्टर साहब ने सकरण हास्य प्रकट किया । पीटरलाल ने फिर कहा-"ईसाई हो जाने पर मक्ति मिलेगी।

उससे अधिक सुविधा की वस्तु और क्या हो सकती है।"

हेडमास्टर साहब ने कहा-"प्रीचर साहब, ऐसे लालची लोगों के प्रवेश से कलीसिया में वल का समावेश न होगा।"

. "मैं इस बात को समभता हैं।"

"तलवार का भय या सुवर्ण का लालच दिखाकर प्रचार करना उचित नहीं।"

"मेरे रिश्ते का एक भतीजा है, राज है। उसे मैंने मसीह का नाम सनाया । जनिया उसका नाम है । कदाचित ईसाई हो जाय ।"

"यह उसकी श्रपनी पेरणा है ?"

"विलक्कल तो नहीं, उसे सुक्ता दिया गया है।" "श्रच्छी बात है।"

गिरजे की घंटी वजने लगी थी। दोनो साथ-साथ उस छोर

चले।

### पाँचवाँ परिच्छेद **बपतिस्मा**

गाड़ी की सड़क पर का पुल बनकर तैयार हो गया था, और जूनिया का फाम समाप्त हो गया। सानी को नई चिंताएँ ज्यापने लगीं, और जुनिया नए काम की तलाश में चला।

वह चौमुखिया के गुसाईजी के पास गया। गुसाईजी ने कहा— "क्यों रे! पुल बनकर तैयार हो गया। ""

"हाँ महाराज, अब आपका मकान वन जाना चाहिए।" वर्ष बीत चुका था, और जुनिया गुमाई जी को केवल आघा ही लगान दे सका था। वह जुनिया से! संतुष्ट न थे, कहने लगे— "पहले बाक्षी लगान की बातचीत तो कर। पाँच आने रोज़ की

ं सज़दूरी तो तुक्ते मिलती ही थी। वह सब क्या हुई ?"
"सरकार, घर का खर्च तो है ही।"

"घरका खर्च ही क्या है! तेरी स्त्रीतमाम कचा-पक्का हमारे यहाँ से ले जाती है। नमक और तेल के लिये रोजाना चार पैसे पर्याप्त हैं।"

"नहीं सरकार, दियान्यत्ती चाहिए, चाय-चीनी चाहिए, मिर्च-मसाला चाहिए। इसके अतिरिक्त एक-दो पाहुने लगे ही रहते हैं।" "वाप-दादा ने तेरे लालटेन ही जलाई है है तेल की लकड़ी जलाकर काम चला। त् अब नगर के निकट आ गया है, अभी त् चाय पीने लगा है, कल कुछ और पीना चाहेगा। बीस जगह से तेरी की अब माँगकर लाती है, और त मसालों से उसे स्वादिष्ट करेगा। में कह चुका जूनिया, श्रयर इस सप्ताइ के श्रदर तूने लगान नहीं दिया, तो में हुक्ते श्रयनी कमीन से निकाल बाइर करूँगा। मौज करने के लिये तेरे पास पैसा है, श्रीर मालिक को देने के लिये क्रक्ष नहीं!

जूनिया ने सिर खुजाते हुए कहा-"सरकार !"

'श्रिरकार-सरकार कुछ नहीं । त्ने तरकारी भी तो काफ़ी चेची !''

"कहाँ गुसाईनी ! पहले तो कुछ हुआ ही नहीं! नो कुछ हुआ या, स्व—भरती के नीचे का चृद्धे स्त्रीर उसके ऊपर का यंदर ला गए। में रहा मजदूरी पर, स्त्रीर सानी रही मालकिन की सेवा में । स्तरकारी लेकर किसे नगर में भेजा, वह कुछ वैसे खा गया, कुछ भारे में काट लिया।"

"तो वोल, अब किस तरह लगान देगा !"

"हूँगा, जान वेचकर भी दूँगा। नगर में जाकर काम खोजूँगा, वहाँ चोखी मज़दूरी मिलेगी। या श्राप श्रपना मकान बनाने का निश्चय करें, तो वहीं काम करूँगा। लगान मज़दूरी में ही काट लीजिएगा। चरकार! में किर श्रापसे कहता हूँ, वहे मौक्षे की जगह है।"

"मकान ननाता हूँ, जैसे घरी है मेरे पाछ पूँजी। हाँ, रे जूनिया! मुक्ते कोई हाली नहीं मिल रहा है। मेरे खेतों में हल चला दे। उचित मजदरी तेरे लगान से काट देँगा।"

"नहीं गुडाईजी, डाफ़ बात कह देने के लिये चमा कीजिए। मैं इल पर हाथ नहीं रक्खेंगा।"

गुसाईंजी ने उत्तेजित होकर कहा—''तो त् लाट बनेगा, हूँ। इल नहीं चलाएगा, तो क्या इम मिट्टी खायँगे ?''

"महाराज, मैं श्रापका सेवक हूँ । मुक्त पर वृथा रोप न

क्षीजिए । मैं श्रापके लगान की पाई-पाई शीघ ही श्रदा कर्लॅगा।"

"'याद रखना, इसी सप्ताह के भीतर।"

रुखाई से—''याद ही है।'' कहकर जूनिया विदा हुआ, ग्रीर ग्रपने घर ग्राया।

सानी शाम की तरकारी के लिये घुइयाँ छील रही थी। जूनिया ग्रत्यंत विनम्न सुद्रा से उसके निकट वैठ गया।

सानी चुरचाप तरकारी छीलती रही।

जूनिया ने स्तब्धता भंग कर पृद्धा—"छानी, तेरे पास पंद्रह रुपए हों, तो दे दे । मय सूद अगले महीने के अंत तक दे दूँगा।" छानी ने विकृत मुख से कहा—"मुक्ते यैली सोंप रक्खी

हैन ?"

"शौंपी कैसे नहीं। तरकारी वेचकर जो भी पैसा मिला, उसका प्रधिकांश तुम्मे ही सौंपा गया है। ये बीस रुपए के चौंदी के कड़े तुने उसी रक्तम में से बनवाए हैं।"

'दूर हटो, मेरे कहों में दाँत न गड़ाक्रो । तरकारियाँ उगाने में मेरे हाथों में छाले पड़े हैं, ग्रीष्म-ऋतु-भर मैंने दूर-दूर से पानी लाकर उन्हें सींचा है।"

"सब इन्छ तूने ही किया, सचमुच जूनिया सुस्त और आरामतलव है। सानी, तुबड़ी नेक है, देवी है।"

"वड़ी बार्ते बनाना जानते हो, श्रीर जब से चौमुखिया के निवासी बने हो, तब से तो तुम्हारा यह गुण श्रीर भी बढ़ गया है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं।"

"तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, दे दो। पंद्रह रुपए दे दो। किसी भी फ़िज़्लख़ चीं के लिये नहीं साँगता। पाँच रुपए में श्रपने एक मिड़ से माँग साऊँगा। बीस रुपए पूरे कर गुसाईजी के सिर पर फेक ब्राऊँगा। हर वक रुपए-रुपए चिल्लाकर मेरे प्राण सुखा रहे हैं।"

ं सानी ने कुछ समवेदना दिखाकर कहा—"मुक्ते भी उनके रुपयों की फ़िक पढ़ी है। कहाँ से आर्नेगे ?"

"ये कड़े दे दो सानी, इन्हें गिरवी रखकर कहीं से पंद्रह रूपए ले झाऊँगा। कर्ज़ के बोक्त से लदे हुए पित को देखकर तुन्हें झाभूषंणों का भार छोड़ ही देना चाहिए। जब दिन पलटेंगे, में तुन्हारे हाथों को पीले कहों से घेर दूँगा।"

शनी वड़े भोले स्वभाव की स्त्रीयी। जूनिया की वार्तों में आ गई, और दोनो कड़े उतारकर दे दिए। जूनिया उसी समय उन्हें किसी के यहाँ गिरवी रख गुसाईजी को लगान देने खा।

चौद्धिख्या से सात मील दूर एक देवस्थान पर उस रात को मेला लगता था। जूनिया को उसकी कुछ श्रधिक याद नथी।

मार्ग में उसे एक मज़दूर साथी मिल गया, जो रंग-विरंगा गुल् वेद लपेटे, विपाहियों का सेकेंडहैंड च्ट डाले, बग़ल में कंवल दवाए, श्रव्यंत उत्साह-भरे डगों से विगरेट का धुंब्रा उड़ाता चला जा रहा था।

' जुनिया ने पूछा-"कहाँ १"

ं सो रहे हो क्या १ मालूम नहीं १ मेले में जा रहा हूँ। चलो, साय-साथ चले चलें, वड़ा श्रानंद श्राएगा।"

"मगर गृहस्थी का फांफर-"

सायी बीच ही में बोल उठा—"वह तो साँस के साथ है। दुनिया में जन्म लेकर दो दिन मित्रों के साथ हैंसे-बोले नहीं, तो क्या खांक जीना हुआ। चलो, घर से एक कंबल ले लो, रात में जाड़ा लगेगा। सात भील उतराई-ही-उतराई है। लंबे पैर फेकते हुए घंटे-भर में पहुँच जायँगे। सुबह लौट श्राएँगे।"

जूनिया को जाथी की बात जँचने लगी, स्त्रीर लगान की बात धुँघली पड़ने लगी। जेव में रक्खे हुए कड़ों की सुधि कर उसने कहा—''लेकिन मुक्ते स्त्रमी गुसाईजी को लगान देने जाना है।''

"कल दे देना। चलो, घर चलकर पत्नी से कह आश्रो कि मेला देखने जारहा हैं।"

जूनिया साथीं के साथ घर की श्रोर चल पड़ा। पत्नी के पास जाकर बोला—"सानी, में मेला देखने जा रहा हूँ, कल सुबह बापस स्नाऊँगा।"

"श्रीर मैं यहाँ श्रकेली ही रहूँगी ?"

"श्रपनी बुत्रा के छोटे लड़के को बुला लेना। सुबह होते ही तो छा पहुँचूँगा। लाग्रो, मेरा कंबल दे दो।"

सानी ने कंबल लाकर दिया, और कहने लगी—"सगान का क्या किया ?"

ज्निया भूठ बोला-"लगान दे स्राया।"

"ख़बरदारी से रहना।" कहकर जूनिया साथी के पास आया, श्रीर दोनो मेले की श्रोर चले।

लगान नहीं दे आया कहने पर जूनिया को कड़े पत्नी को बापल देने पहते, और फिर इन्हें वापस पाने पर सानी उन्हें सौटाती या न सौटाती। इसी दुविया में पड़कर जूनिया भूठ बोल दिया।

दोनो भित्र मेले पहुँच गए। मेला जमने लगा था। स्थान-स्थान पर डमरू वन रहे थे, श्रीर नट लोग नाना रूपों में नाच रहे थे। दूर-दूर से तेल की जलेबियों श्रीर श्राटा-मिले पेड़ों की दूकानें ग्राई थीं | पान-बीड़ी-तिगरेट की भी भरमार थी । कई जगह भाँति-भाँति का जुना भी हो रहा था ।

मेले पहुँचकर जूनिया ने मित्र से कहा-- "यह बात मुक्ते द्वमसे वहीं कह देनी जरूरी थी।"

''कौन-धी ?''

"िक मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं। पर एक क़ीमती चीज़ बाकर है।"

"श्ररे, क्या चिंता है, सब हो जायगा। श्रनेकों बार तुमने मेरा मुँह मीटा किया है।" कहकर साथी ने मुख पर लापरवाही के भाव श्रक्तित किए, श्रीर मनन्दी-मन उस क़ीमती चीज़ की उख्युकता को .बद्राने लगा।

मेले के सिरे पर एक चरखा अपनी 'चर्र-चूँ' से उस गीत-मुख-रित जन-समझ में खजली पैदा कर रहा था।

साथी ज्सिया को एक इलवाई की दूकान पर के आया । दोनो ने दूध-जलेबी से पेट भरा, एक पानवाले के यहाँ जाकर पान खाए, और एक एक विगरेट होटों में दवा-जला मेजा देखने चले।

श्रार एक-एक गिनारट होंगे में द्वा-जला मजा देलन चली ।

एक खिलाड़ी कों में दालियों पहन, चोटी लटकाए, वाएँ
गांक पर हाथ घर गा रहा था। पाछ ही एक उसक चना रहा था।

उनके चारो श्रोर आदिमियों की भीड़ लगी थी। उनमें से कुछ
दर्शक थे, श्रीर कुछ जब खिलाड़ी गांता था, तव चुप रहते थे,
श्रीर जब वह चुप हो नाचने लगता, तव गांने लगते थे।
दोनों साथी भी उस भीड़ में मिलकर गींत सुनने लगे। खिलाड़ी
ने दोनों हाथों में एक चटकीला लाल रेशमी क्याल तानते हुए
एक पैर ग्यून और एक श्रीक कोण पर मोड़ा, एवं गींत चंद कर
उमकने लगा। उसके पैरों में यें हुँ इस्त उसक की ताल पर छन-।
छनाने लगे, श्रीर लोगों ने उसके गींत की टेक हुहरानी छुठ की।

जूनिया का मन यहाँ श्रधिक देर तक नहीं लगा । उसने साथी से चल निकलने को कडा।

दोनो कुछ देर तक इधर-उधर घूमे। श्रचानक जूनिया ने एक भीड़ के अंदर रुपयों का वाजा सुनकर आरंचर्य-छा प्रकट किया। छाथी ने तुरंत ही कहा—"अरे, कौड़ी खेल रहे ईं, जुना हो रहा है।" जूनिया ने जेर में रक्खें कहां को दवाकर कहा—"चलो देख

तो लें।''
दोनो जुना देखने लगे। जूनिया ने देखा, जितने काए कमाने

मं उसे पूरे महीने भर पिना बहाना पड़ता था, वे चुटिक्यों में— कौडियों को भूमि पर फेकने भर में — एक को छोड़ दूसरे के हो जा रहे वे ।

जूनिया का मन उघर खिंचने लगा। वह सोचने लगा — मेले से लौटकर सानी को उसके कड़े और गुसाईंगी को उनका लगान दे सकता, तो कैस आर्नंद आता!

साथी ने पुछा-"नया विचार है ?"

ज्निया बोला-"कुछ नहीं । कौड़ियाँ पहचान सकते हो ?"

"स्यों नहीं। मुट्टी की कीड़ी पहचान दूँ। भूमि पर पड़ी कीड़ियाँ पहचानना भी कोई बात है! जेव में अब कुछ रहा नहीं, इसी से मन मारे बैठा हूँ।"

जृनिया ने दो श्वेत कड़े निकालकर साथी को दिखाए। साथी मुसकाया।

ज्निया—"इन्हें गिरवी रख कौड़ी फेकोगे ?"

साथी — "हाँ।" होनो जवा खेलने बैठ गए।

जुजारियों ने बीस रुपए जूनिया के कड़ों का मूल्य निद्धीरित

चंद्रमा, लालटेनों और चीड़ की लकड़ी की मशालों की ज्योति में मेला जमुराई लेने लगा था। अभी कुछ समय पहले मेले की हर चीज़ जूनिया को सुखद प्रतीत हो रही थी, अब उसका हर इश्य और प्रत्येक ध्वनि उसे चृत-विच्चत करने लगी थी।

जुनिया ने उदास स्वर में साथी से सिगरेट माँगकर जलाई, श्रीर धुश्राँ छोड़ते हुए कहा - "श्रव क्या होगा मित्र!"

मित्र ने कहा—"कुछ श्रव्छा ।नहीं लगता । चलो, मकान लौट चर्ले । श्रामी बहुत रात है । घर पहुँचकर श्राराम से नींद ता तो लेंगे । साथ हमारा है ही, डर किसका १ एक एक लकड़ी कहीं से उठा लेंगे ।"

"में कीन-सा मुँह लेकर घर जंग्रक्त १ जब सानी कहीं की बाबत पुछेगी, तो क्या उत्तर दुँगा १"

"कह देना, कही गिर गए।"ंः ''नियमे मेरे कहे जीते हैं' तह प्रधान का सनमें कीर

"जिसने मेरे कड़े जीते हैं, यह प्यान का सबसे छोटा लड़का है न ?"

"हाँ, वही है।"

"जात्रो, उससे कह दो। कहीं को कहीं वेचे नहीं। जूनिया शीव ही उसे बीस रुपए देवर उन्हें छुड़ा ले जायगा।"

साथी ने जुनिया के हाथ से सिगरेट ली, श्रीर उस जुनारी के पास जाकर लीट श्राया।

जनिया बोला-"क्या कहता है ?"

"कहता है, जुवा खेल रहा हूँ | कुछ ठीक तो है नहीं, अगर मेरे पास ही रह गए, तो रख दूँगा।"

जूनिया ने चुप रहकर लंबी साँच छोड़ी। साथी ने कहा--- "चलो।"

सायों ने कहा—''चलो ।'' जनिया बोला—''तुम जाब्रो, मुक्ते श्रीर कहीं जाना है ।''

चरसातें उस पर वरस चकी थीं, परंत उसने अभी तक राजधानी नहीं देखी थी।

उस पराजय की रात में राजधानी ने जनिया को अपनी अरोर खींचा। वह उधर चलने को उठा, पर पंथ ज्ञात न था, केवल दिशा माल्यम थी।

सामने से होकर एक मनुष्य जा रहा था। जुनिया ने उठकर उससे कहा-"एक बात तो बता दीजिए।"

पथिक ने जनिया की छोर देखा। "राजधानी को कौन-सा मार्ग जाता है ?"

पथिक ने निकट ग्राकर, ध्यान-पूर्वक जुनिया का मुख देखकर कहा-"इस असमय में तुम्हें राजधानी के मार्ग की क्या चिंता सर्ड १११

"क्रञ्ज जरूरी काम ह्या पड़ा है भाई ।"

"अकेले ही जाओंगे ?"

"हाँ, कोई डर नहीं।"

"हूँ, कोई डर नहीं ? रास्ते में मिछ्यानाले का मसान पढ़ता है। भाई, तुम जानो । मार्ग तो यही है। सीवे चले जास्रो, सात मील चलकर गाड़ी की सड़क मिल जायगी, उस पर हो लेना। फिर नदीका बड़ा पुल मिलेगा। वहाँ से पगडंडी पकड़ लेना। क़रीब चार मील की करारी चढाई के बाद राजधानी पहुँच जास्रोगे।"

"यहाँ से कुछ कितने मील होगा ?"

"बाईस।"

''वजा क्या होगा ?"

श्रागंतुक ने त्राकाश की त्रोर देखकर कहा—"एक-डेड बजा. होगा ।"

वह आगे बढ़ गया, और जुनिया ने कंबल के अंदर हाथ कर

अपने बुटनों तक की घोती खुन क्षकर बाँच ली। समीप की टूटी फोपड़ी में लगी एक जंबी और कुछ मोटी लकड़ी सरका द्वाय में ते ली। फटा चूना पैर को दुःख देगा, यह घोनकर उसने उसे उतार दिया। वह ज्वा पहनने का अध्यस्त न या। किसी का दिया हुआ वह पुराना जोड़ा समय-असमय के उपयोग के लिये उसने रख छोड़ा था। उसने उसे मोह त्याग फेक दिया।

मेले के उन नीरस रागों को पीठ के पीछें छोड़कर जूनिया ने राजधानी के मार्ग में पैर रक्खा। डर नाना रूपों में उसके समीप प्राया, वह उसे कुचलकर प्रागे बहु गया।

वह गांड़ी की सड़क पर खाया। निकट के मोड़ पर उसे छुमाछुम युँ वरू से वजते सुनाई दिए। उसे मिछ्यानाले का समशान याद खाया। वह मार्ग में रक गया। उसका दिल तेज़ी से बड़कने लगा या, पर उसने साहस कर उसी खोर हिंह की, जहाँ से वह ध्वनि खा रही थी।

"छुम! छुम! छुम! ......" नियमित काल में, श्रविशम रूप से, वह स्विन श्रव श्रीर भी स्वष्ट हो चली। मार्ग में तीन छाया-त्राकृतियाँ उसकी श्रोर बढती दिलाई दीं।

ज्तिया मन-दी-मन अपनी मूर्वता पर हँसते हुए कहने लगा—
"वह डाक के हरकारे का बुँबह-वँधा हुआ भाला है। अब साय
भी मिल गया, अब किसका भय?'

जूनिया दीवार पर बैठ गया। तीन डाक के इरकारे डाक लेकर राजधानी जा रहे थे। उनके निकट ख्राने पर जूनिया ने उठकर उनसे पुछा—"क्या वन गया होगा ?"

"दो बन गए।" एक ने उत्तर दिया।

"यहाँ कैसे वैठे हो ?" दूसरे ने पूछा।

"तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, राजधानी जा रहा हूँ।" कहते कहते जनिया भी जनके साथ चलने लगा। ''इस असमय में !''

"एक बड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा है।"

जूनिया वेखटके उनके साथ चलने लगा।

्पोंच बजे वे लोग चढ़ाई समाप्त कर उस पर्वत की चोटी पर पहुँच गए। पूर्व में प्रकाश फैलने लगा था।

एक इरकारे ने जूनिया से कहा—"लो, राजधानी में आ गए । सामने वही चमक रही है।"

जूनिया ने उत्सुक होकर देखा। हरे-हरे हुनों की ब्रोट में राजधानी के चूने से पुते भवन अभी तक निद्रा को बंदिनी बनाए हुए थे। आसन ऊपा के धूमिल प्रकाश में वह नगरी स्वप्त-पुरी-ही प्रतीत हो रही थी। जूनिया आप-ही-आप प्रसन्त हो उठा। एक तिमुहानी पर आकर दूतरे हरकारे ने जूनिया से कहा— 'भिशन में जाओगे न हैं'

' हाँ, परभू चाचा से मिलना है, वहीं मिलेंगे ?"

"कीन जाने, तुम्हारे परभू चाचा कहाँ मिलेंगे १ पर जैसा तुमने मार्ग में कहा था, वह ईसाई है १"

"हाँ, ईसाई हैं। पहले गिरजे में काम करते थे।"

: ''तो ज़रूर भिशन ही में रहते होंगे। गिरजा भी इघर ही है। इसी मार्ग से चले जाओ। अब तो दिशाएँ भी खुल गई हैं। सस्तों पर लोग चलने लगे होंगे। पूछते पूछते चले जाना।'' ज़िया उनसे बिदा होकर चला, और घंटे-भर में पूछते-पूछते

परभू चाचा के निवास-द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। पीटरलाल उसी वक्त उठे थे। जूनिया को देखकर प्रसन्न हो गए। मुँह-हाथ घोने के बाद पीटरलाल ने मिट्टी के तेल की बती-चाले स्टोन में चाय बनाकर कुछ विस्कटों के साथ जनिया को

पिलाई, श्रीर उसके श्राने का कारण पूछा ।

्रजूनिया ने दीन भाव से कहा—''तुम्हारे ही चरखों की शरख में श्राया हूँ।''

"सबसे बड़ी शरण ईसा के वे चरण हैं, जिन पर पिलात के निर्दय सिपाड़ियों ने कीर्ले जड़ी थीं।"

"तो उन्हीं की शरण में समभ लो।"

पीटरलाल ने गद्गद होकर जूनिया को छाती से लगाया, श्रीर कहा — "त् मसीह की शरण में श्राया है, तेरे पाप नष्ट हो जायँगे। तृ ईसाई होगा?"

''हाँ, में ईसाई हूँगा।"

1

''केवल मुक्ति के लालच से ?''

"हाँ, दुःखों से ही छुटकारा पाने के लिये।"

"त् घन्य है ! जगत् के किसी रंग पर तेरी श्राँख ठहरी हुई नहीं है, स्वर्ग का राज्य तेरे ही ऐसों के लिये रचा गया है।" कहते-कहते पीटरलाल की ऑर्लें डयडवा श्राई थीं।

जूनिया ने पीटरलाल के पैर पकड़ लिए। पीटरलाल ने उसे उठाकर फिर गले से लगाया, और कहा—"चलो, तुम्हें अभी इंडमास्टर साहब के दर्शन करा लाता हूँ। वहीं तुम्हारे बपतिस्में के संबंध में सब बातें तब होगी। बड़े साधु पुरुष हैं।"

सत्रघम सब बात तय हागा। बह साधु पुरुष ''चलो।''

"यह घोती उतार डालो । छोटी भी है, मैली और फटी भी है। वे लोग वड़े सफाई-पसंद हैं। लो, यह मेरा पानामा पहन लो। यह तुम्हारा ही हुआ। कोट तुम्हारा ठीक ही है, केसल कुछ, कोहनियों पर फट चला है। यह जुना मेरे पास फालत् है, इसे भी पहन लो, तुम्हारे पैरों में ठीक ही होगा।"

जूनिया पाजामा और जूते पहन पीटरलाल के साथ हेडमास्टर साहद के बँगले पर पहुँचा। वह पादरी साहद के यहाँ जाने के लिये तैयारी कर रहे थे। पीटरलाल द्वारा जूनिया का समस्त परिचय पाकर हेडमास्टर साहव ने प्रकलता प्रकट की, श्रीर उसी समय पाटरी साहव के यहाँ चलने को कहा।

जुनिया के फटे कोट पर दृष्टि कर तुरंत ही दत्ता साहव कहने लगे—"तुम्हारा कोट फट गया है, यह मैला भी है। मैं तुम्हें एक फोट देता हूँ। यह नया ही रक्खा है, मेरे छोटा हो गया है। अपना यह कोट किसी को दे देना।"

ज्निया ने कोट भी बदला।

कुछ देर बाद तीनो व्यक्ति पादरी साहव की बैठक में दिखाई दिए। पादरी साहब से जुनिया का परिचय कराया गया, श्रौर दूसरे ही दिन उसका वपतिस्मा निश्चित हुआ।

अनेक स्त्री-पुरुषों से सुशाभित, रंग-विरंगे काँच जड़े हुए, पियानों के स्वरों से प्रतिस्वितित गिरके में ज्निया को वपतिस्मा दिया गया, और उसका नाम जॉन रक्खा गया। सबने मिलकर ज्निया और जगत् के कल्याणार्थ नंगा सिर क्षका प्रार्थना की।

रात को कुछ चुने हुए लोगों के साथ जूनिया पादरी साहव के यहाँ सहमोज में शामिल हुआ। चलते समय पादरी साहव ने अनेक आशीर्वादों के साथ उसे एक रोमन में छपी पूरी वाहित और एक आँगरेज़ी की शाहमर दी, एवं नियम-पूर्वक उन्हें पढ़ने का उपदेश विया।

जूनिया उदास होकर पीटरलाल के साथ उसके डेरे पर लौटा। दुसरा दिन उसके चौमुलिया जाने का था।

घर श्राकर पीटरलाल ने कहा—"शांति मिली न, जूनिया ?" "हाँ, मिली ।"

"तुम्हारा मुख उदास है।"

''हाँ, कुछ घर याद आ गया। गुनाई जी को बीस क्पए लगान

के देने हैं। परसों तक न दिए जायँगे, तो निकाल बाहर करने को कहते हैं।"

"तो क्या होता ?"

"परभू चाचा ! तुम्हारे पास हैं। मुक्ते बीस रुपए उन्नार दे दो, शीव ही मज़दरी कर तुम्हें लीटा देंगा।"

पीटरलाल ने प्रभु की त्राज्ञा का स्मरण किया—''त् त्रपने पहोसी की सदद कर।''

जूनिया उनका रिश्तेदार भी था। पीटरलाल ने बिना श्रागा-पीछा रोचे संदूक से बीस स्पर निकाल जूनिया को दे दिया। जुनिया प्रसन्न हो उठा।

दूनरे दिन झुबह सात बजे खा-पीकर नए ठाट-बाट के साथ, नए कीट की जेव में नक़द बीस वपए सँभाजे, बनाल में वाइविज, झँग-रेजी की प्राइमर, झुटनों तक की पुरानी घोती और फटे कीट की गठरी दवाए, जूनिया ने चीमुखिया के मार्ग में असाधारण उत्साइ-मरे चिक्त से तैर रक्खा।







### पहला परिच्छेद सद्दधर्मिणी

म्तारिस में काटने लगा था, पर या प्रायः नए ही के समान, रणिलेये जुनिया ने उसे फेक देने में बुद्धिमानी नहीं समानी। उसने उसे पैर से निकाला, और एक कामुक में लपेट अपनी फटी बोती से

रॅंची गटरी में रख लिया। बह गटरी बनुत में दबाए जा रहा था। जब एक बनुत थक जाती, तब दसरी बनुत में दबा लेता। उतने सुंदर कपड़ों के

ऊपर किर पर बोक्त रखते उसे लजा प्रतीत होने लगी। परंतु याजा भी पूरे २५ मील की थी। जब उसके हाथ थक गए, तद उसे बोक्त किर पर रखना ही पड़ा, और उसने छपने मन में सोचा—

दोक थिर पर रखना ही पढ़ा, और उसने अपने मन में सीचा— यहाँ जान-गट्चान का देखनेवाला ही कीन है है रात को राजधानी जाते समय जनिया ने जो लकटी हाय में

ली थी, नह पदी त्रीर भारी थी। उतका मोह उसने न छोड़ा।
मन में कहने लगा—बहुई से रेत माँग इसकी मूँठ पर विस् दूँगा,
इसली लाठी बन जायगी। एक टुकड़ा रेगमाल का रगड़ अगर बसानी बार्विश लगाने को कटी मिल जाय, तो कहना ही

च्या है ?

दो दने के लगभग बद चीमुखिया के निकट छा पहुँचा। उसने गठरी से जूना निकालकर पहन लिया, छीर गठरी बनाल में दवा ली। उसने देखा, मार्ग में छनेक लोग उसकी पहचान के मलने लगे पे। जो पहले उसकी छोर देखते भी न पे. वे उसकी भ्रोरताकने लगे थे। जो उस पर घृषाकी टब्टि डालते थे, वे कुछ कोमल पड़गए थे।

जूनिया अपने मकान के निकट पहुँचा । उसका मकान चौदुखिया की अन्य दूकानों से कुछ फासले पर था, गाड़ी की सड़क से जरा नीचे उतरना पड़ता था।

सहक पर उसे बहुई मिला। पहले उससे मेंट होने पर जूनिया उससे राम-राम कहता था। श्राज वह सोचने साग-में तो श्रव ईसाई हो चुका। श्रव राम-नाम का प्रयोग कहाँगा, तो लोग क्या कहेंगे?

वह दुविचा में पड़ा वढ़ई के निकट आया। उसे नीरव और ठाट-बाट के साथ देखकर वढ़ई ने कहा—''राम-राम जूनिया।''

"राम-राम कहाँ से ? मैं तो ईसाई हो गया ।"

''ईसाई हो गए !'' बढ़ई ने साश्चर्य कहा।

''हाँ, नहीं तो श्रीर क्या करता है जब दिन-भर मेहनत करने पर भी जूठा खाने को श्रीर गँदला पीने को भिलता, मैला विद्याने को श्रीर फटा श्रोहने को नसीब होता, तो ईश्वर बदल देना पढ़ा ।'' ''तो श्रव तो साहब बनोगे । हम-जैसे ग़रीबों पर भी दया रखना

भाई !" व्यंग्य-पूर्वक कहकर बढई आगे बढ गया।

जूनिया गाड़ी की सड़क छोड़कर अपने मकान की ओर बदा। । जाते जाते सोचने लगा – सानी के सम्मुख किसी नवीन रीति से प्रवेश करना चाहिए।

सानी ने उसे दूर से ही आते देख लिया था। जुवे में कड़ों के हारने की सारी कथा उसके कानों तक पहुँच चुकी थी। वह जली-भुनी बैठी थी। दौड़कर घर के अंदर चली गई, और द्वार चंद -कर लिए।

जूनिया ने उसे जाते हुए नहीं देखा था। घर का द्वार अंदर

से बंद पाकर वह हैरान हुआ। द्वार के निकट जाकर उसमें मुट्टी मारते हुए उसने कहा—''ओ यू, दरवाज़ा खोलो।'' सानी और चिट गई।

ज्निया ने द्वार भड़भड़ाकर फिर कहा-"दरवाजा नई खोलने नॉगटा टम! इम ब्रा गया।"

उसे फिर भी कुछ उत्तर नहीं मिला। वह सोचने लगा—स्या चात है, सानी तो कभी दिन में सोती ही न थी। कदाचित् कुछ अ

उसने किर द्वार मझ्मझाए, किर कुछ उत्तर नहीं पाया।
उसने श्रेषीर किर जोर-कोर से कहा—''धानी, घुनती नहीं
ही मैं कब से प्रहों खड़ा हूँ—पुकार रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ।
जम दरवाजा नहीं कोल रही हो !''

चिंतित ज्निया बढ़ई के पास से हयौड़ा श्लौर वॅडासी लाकर सौंकल तोड़ने का विचार कर ही रहा था। उसे शंका होने लगी थी कि सानी अगर मकान के श्रांदर ज़िंदा है, तो वेहोश है।

अचानक श्रंदर से सानी ने कहा—''मैं दरवाज्ञा न खोलूँगी।'' "अचानक श्रंदर से सानी ने कहा—''मैं दरवाज्ञा न खोलूँगी।''

"भूठे श्रीर प्रपंची ! मेरे कड़े कहाँ हैं ?" जूनिया ने जेब हिलाकर वे बीसो रुपए बजाए ।

"कहाँ हैं मेरे कड़े ?"

"तुम्हारे कड़े-"'कहकर जनिया कुछ सोचने लगा।

''सच-सच कहना।"

"द्वार खोलो, सच-सच ही कहूँगा। तुम्हें कड़ों की क्रिक हुई है। अुक्ते देखा तो सही, तमाम काया-पलट कर आया हूँ। देखो, अब मेरा नाम जुनिया नहीं, जॉन है। अब मैं न किसी की उतरन पहनूँगा, और न किसी का जुठा खाऊँगा। मैं ईसाई हो राया । मुक्तिदाता ईसा मसीह ने मेरी बाँह पकड़कर मुक्ते ऊपर उठाया है।"

"तुम ईसाई हो गए ! तुमने अपने सात पुरखों के किए घरे पर हरताल फेर दी ! तुम भेरे घर के आंदर आने के आधिकारी नहीं रहे । मैं तुम्हारे लिये द्वार न खोलूँगी।" सानी ने कोच से कहा। जूनिया ने मन-ही-मन कहा—अब हस समय इससे बातें करना

उचित नहीं। जाकर गुसाई जी को लगान देश्राऊँ। तद तक यह शांत भी हो जायगी।

जाते-जाते उसने कहा — "सानी, श्रिये ! मुक्ते न आने दो, न सही। यह गठरी तो रख लो।"

सानी निरुत्तर ही रही। जूनिया गठरी बगाल में दवा गुसाईजी के घर की स्रोर चला।

मार्ग में एक और सहयोगी मिला। ज्निया का हुलिया बदला हुप्रा पाकर बोला—"कही यार जूनिया! सुना है, तुमने खुवे में वहत लंबा हाथ मारा है।"

ज्विया को िसर पर चौंटा-सा पड़ता प्रतीत हुआ। उसने सँभल-कर कहा—''बको मत। क्रसम है, जिसने कौड़ियाँ हाथ से भी छुई हो।''

"चौमुखिया में तो यही ख़बर फैली है।"

पातुष्या न तायहा खुगर कथा हा: "उड़ाने दो दुश्मनों को । गुमाईंजी से बहुत ज़रूरी काम है।" कहकर जुनियाद्भत पद से चला गया।

कहरूर जूनिया द्रुत पद से चला गया।
गुपाईनी अपनी दूकान के आगे टहल रहे थे। दूकान के आपे
हिरसे में कपड़ों की दूकान थी, वहीं वह दिन-भर केश-वॉक्स के
आगे अपना तकिया लगाए बैठे रहते थे। दो लोहे के तार की
कुर्षियाँ गाहकों के बैठने के लिये सामने रिक्ली रहती थीं। दो बेंचें
बाहर बरामदे में धूप और सरदी सहती रहती थीं। कपड़ों के साथ

वह कुछ तों से, पीतल, लोहे, फ़लह और अल्यूमीनियम के वर्तन भी वेचते थे। दूकान के दूवरे हिस्से में आटा-चावल, दूब-मिठाई, चाय-चीनी, थी-तेल, सालुन-रंग, मेर्च-मसाले, पान-सिगरेट, लकड़ी-तरकारी का मेल सिलाया गया । उठ हिस्से में गुताईजी का रेटा दूकानवारी करता या। डाक लाना भी गुताईजी की दूकान दी में मा, और नहीं विद्वानी के पोस्टमास्टर मी थे।
गुताईजी ने जूनिया को आता देखकर उठकी और पीठ कर ली।
जूनिया आगर ईसाई न हो गया होता, तो "वरकार, चरन छुई।"
कहकर उनका ध्यान आकर्षित कर लेता। वह सिर पर हाय रतकर
'वलाम।' केट देने का विचार कर रहा था। अवानक उने कुछ
याद आया, उसने जेव थे क्यर निकाल दूलरे हाय पर रक्से।
क्यों के वाजे ने गुवाईजी की गईन हाया री। जूनिया के हायों
में पर्याप्त सिक्के देखकर उन्होंने हैं वही हुए कहा—'फहों था रे

जूनिया ने क्रिर पर हाथ रखकर कहा—"स्वताम गुसाईंजी !"
गुडाईंजी श्रप्तिम होकर उसे स्नार्च्यक्वित देखने लगे ।
जूनिया ने चपए उनकी स्नोरबहाते हुएकहा —"क्या करता, किर
ईखाई हो गया। कल राजधानी में वस्तिरमा से लिया। लीजिए,
यह बाकी समान लाया हूँ। स्वीद दे दीजिए।"

जिस्या ।"

गुसाईं जी दरए से दूर्वान की श्रीर बढ़े, श्रीर श्रंदर से लोहे की छुडी निकाल, बरामदे में रखकर बीसे—''से, बैठ जा ।"

क्तिया इसीं पर बैठा, श्रीर मन में सोचने लगा—घन्य है है बल, तुन्दारी महिमा! कल तक जब में घुटनो तक की मैली चोती पहन यहाँ त्याता था, तो गुसाईंजी मुक्ते बाहर मिट्टी पर बिटाते थे। श्राल मैंने पाजामा पहना है, तो इन्होंने बैठने को कुर्सा दी! गुसाईंजी ने चप्प गिनकर रसीद लिखी, श्रीर जनिया से कहने लगे —"भाई, तुम साफ्र-सुथरे रहकर उन्नति करो, तो हमें कुछ बुरा नहीं मालम देता।"

जूनिया का ध्यान सानी की श्रोर चला गया। वह गुसाई जी के जनाने ख्राँगन की श्रोर जा रही थी।

गुसाईजी ने फिर कहा—"उन्नति कर सको, तो श्रन्छाँ ही है।"

ब्रिन्या ने रसीद लेकर जेन में रक्खी, और गठरी से कितार्ने निकाल दिखाते हुए बोला—"ये तन कितार्ने पढ़ने को मिली हैं। पादरी साहव ने कहा है, अगर जरा भी अँगरेज़ी आ गई, तो सुक्ते मास्टर बना दिया नायगा।"

गुसाईजी ने परिहास-पूर्वक कहा —''तो श्रव हल न चलावेगा! हयौड़ा १''

''हथौड़ा क्यों नहीं चलाऊँगा १'' कहते-कहते जुनिया ने देखा, मुखियाजी की स्त्री से मैले कपड़े लेकर सानी उन्हें थोने के लिये नहीं की स्त्रोर जार रही थी।

जूनिया ने जल्दी-जल्दी ऋपनी गठरी बाँघी, ऋौर उठकर जाने लगा।

मुखियाजी ने कहा-"ठहर तो, अभी कहाँ चला ?"

''धानी से भेंट नहीं हुई, अभी उसे राजी करना है।'' कहकर जुनिया विदा हुआ।

नदी तट पर पहुँचकर सानी ने मैले कपड़ों का भार भूमि पर उतारा, श्रीर एक एक कर उन्हें धोने लगी।

जूनिया भी पत्नी का श्रनुसरण करता हुआ वहीं जा पहुँचा, श्रीर उसके समीप ही, एक पत्थर पर, उसकी श्रोर पीठ कर, बैठ गया। सानी ने उसे देखकर श्रपनी पीठ भी किरा ली, श्रीर पूर्व-वत कपने धोने लगी। ्निया के व्यक्तिमें के दिन एक भजन गाया गया था। उसका हुद्ध हिरता जूनिया को याद हो गया था। उसी को वह उत्तटा-सीधा गाउँ लगा था—

"सुरज निकला, हुआ सबेरा, खब तक तू क्यों सोता है ? दीता जनमः न प्रसु को सुमिरा, पाप-बीज क्यों बोता है ?" स्वती ने ज़ोर-कोर से परवर पर बोती छाटनी खारंम की। जुनिया

र्झारं क्षोर-झोर से हाथ हिला-हिलाकर गाने लगा—
''कर्म हुए निह्नं उज्जले तेरे, काया मल-मल धोता है ;
मूरज निक्कता, हुआ सबेया, अब तक तू क्यों सोता है ?''
गाते-गाते कनखियों से सानी की ओर देखता भी
काता था। सानी उसकी जरा मीपरवान कर कपड़े घोने में

कृतिया ने श्राँगरेज़ी की प्राइमर खोली, श्रीर उब स्वर में पट्ने लगा—"ए, सी, डी, बी, यदस्ट, नी, टी, डी, डव्लू, जेड, बाई | वेन, नो, यु, गुढ़ मोर्निंग।"

इस बार सानी चुपचाप मुसकाई। जनिया ने फिर गीत छेड़ा--

"चिड़ियाँ चुन गई खेन, हाय! स्रव पछताकर क्या होता है ; सूरज निकला, हुस्रा सवेरा, स्रव तक तूक्यों सोता है !"

इसके बाद ज्निया ने सिर का साक्षा निकाला, और बुटने टेक, श्रॉलों पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा—"हे हमारे श्रास्मानी पिता, रम तेरा धन्यवाद करते हैं। ज्निया बुटनों तक की मैली होती पदनना छोड़ चुका है। तुने उसे पहनने के प्रे चुंदर प्राज्ञामा दिया है। ज्निया ने अपना फटा कोट किसी मारीव माहे को दे टेने के लिये इस गठरी में रख छोड़ा है। तुने उसे नया सर्ज का कोट पहनने को दिया। ज्निया शांक कितना सुदर दिखाई दे रहा है।" कहते-कहते जूनिया श्राँख खोल उँगिलयों के बीच से सानी की श्रोर भी देखता जा रहा था। सानी उसकी श्रोर देखने लगी थी।

जूनिया पूर्ववत प्रार्थना करता जा रहा था—''गुसाईजी का वाक़ी लगान में अभी सब दे आया हूँ, अब हमें साल-भर तक उस मकान से निकाल बाहर करनेवाला कोई नहीं रहा। जूनिया को पाक और साफ रहने में मदद दे। अब वह नगर में जाकर मज़दूरी खोजेगा, और मिहनत से रुपया कमाकर सानी को देगा। हमारे क़स्रों को माफ कर। लालच के फेर में पड़कर जूनिया ने जुवे में सानी के कड़े —''

सानी स्त्रव मान करके न रह सकी । तुरंत ही जूनिया के निकट स्त्राई, ऋौर उसकी स्त्रॉबों पर रक्खा हाथ पकड़ लिया ।

जूनिया आँख खोल खड़ा हो गया, और कहने लगा—"क्या हो गया तुर्ग्हें, मुक्ते दुआ भी नहीं करने दी।"

"मेरे कड़े ! तमने जुवे में-"

"हाँ, सच-सच ही तो कह रहा था।"

''क्या जुवे में हार गए <sup>१</sup>''

"हाँ, जुने में हार गया। घनरास्त्रो नहीं, गिरनी रक्ले हैं। शीन ही छुड़ा लाऊँगा।"

"गुसाईजी का लगान ?"

''श्रभी दे श्राया हूँ, यह देखो रसीद है।''

"कहाँ से दिया ?"

"परम् चाचा से उधार लेकर।"

सानी कपड़े घो चुकी थी। उन्हें समेटकर चलने का उपक्रम करने लगी।

जूनिया का साफ्रा खुल गया था, उसने उसे सानी के पैरों पर

रखते हुए कहा—" खुदा ने मुभ्ते मुश्राक किया है, ग्रम भी ज्ञमा करो । खानी ! जूनिया श्रय कभी खुवा नहीं खेतेगा । वह ईमानदारी के साथ मिहनत करेगा।"

सानी पीछे हटती हुई बोली--''न्या हो गया तुम्हें, कोई देखेगा, तो क्या कहेगा?''

''श्रच्छा, मुख से कह दो मुत्राफ्र किया।''

सानी ने सिर पर कपड़ों का बोक रक्खा, श्रीर एक डोरे में बूँची हुई ताली जूनिया के सामने डालते हुए कहने लगी—''लो, यह मकान की चाभी। में गुसाईजी के यहाँ ये कपड़े देकर स्नाती हूँ।"

जनिया ने चाभी उठाकर जेंब में रक्खी। सानी जाने लगी। "सानी! ईश्वर चाहेगा, तो श्रव तुम्हारे दुख दूर हो जायेंगे।" रुहकर जुनिया ने श्रपनी गठरी बॉंची, श्रीर घर की श्रोर चला।

# दूसरा परिच्छेद

# ए बी-सी-डो

ज्निया ने मकान पर ख्राकर गठरी भूमि पर रक्खी, ख्रीर विस्तर पर बैठकर श्रांति का अनुभव करने लगा। कुछ ही देर में लेट गया। लेटे-लेटे धुएँ से काली छत को देख विचार करने लगा—केवल साल ही भर इस घर को बने हुआ है। धुएँ से छत ख्रीर दीवार काली हो गई हैं। कहीं किसी चीज़ का ठौर-ठिकाना नहीं। सारे पर में कोयला, राख, लकड़ी ख्रीर पुआल विखरी हुई है। कहीं में जे चीथड़े पड़े हुए हैं, कहीं हुटी हाँडी और फूटी कहाही पड़ी हैं। इसर पानी का घड़ा मुँह औंचा किए है, उधर मेरी चिलम मुँह लटकाए खड़ी है। हुक्का कदाचित् सानी के बख की लपेट में ख्राकर उस कोने में फूटा पड़ा है। इधर मेरा हथीड़ा पड़ा है, उधर सस्ला मुँह की खाए है।

जूनिया लेटे-ही-लेटे सिगरेट जलाकर पीने और सोचने लगा— सानी का ही इसमें क्या क़सूर है शिर का मालिक तो मैं हूँ न ? वेचारी सीधी-सादी गाँव की क्रम्या, स्वादय से स्वास्त तक परिश्रम में ही लगी रहती है। वगीचे की तमाम तरकारी उसी के उद्योग से हुई थी। गुसाई की के मैले कपड़े बोना, घान कूटना, उनके लिये जंगळ से लकड़ी लाना, घास काटना, इन सब कामों का भार उसी पर है। इसके अतिरिक्त अपने घर का पानी भरना, चूल्हा फूँ कना और बर्तन मलना तो उसके हुए ही। घर में चीजों को क़ायदे से रखकर काड़ देने की वेचारी को फ़रसत ही कहाँ ! मैंने भी उससे घर को साफ्त छौर व्यवस्थित रखने के लिये कभी नहीं कहा। ऐसी इच्छा ही मेरे मन में पहले कभी नहीं उपनी थी।

् इसी समय ग्राँचल में कुछ टूटे हुए लाल चावल श्रौर कड़ादी में कुछ भात ग्रौर छुस्यों के पत्तों की तरकारी लिए सानी श्रा ण्हुँची । जुनिया के विचार-क्रम में वाषा ण्हुँची । उसने कहा—' गुसाईजी

के यहाँ की जठन बटोरकर ले खाई हो ?"

"जिस दिन तुम यहाँ कुछ लाकर रख दोगे, उस दिन यह बात फहना । ख्रगर यह न लाऊँ, तो भूखों मरना पड़े । गुराईंजी के द्वार पर माँगनेवालों की कमी नहीं । उनके गाय-येल ही इसकी निमाने के लिये यहत हैं।"

जूनिया ने विषय-परिवर्तन करने के लिये कहा—"कानी, परभू वाचा के पाछ भी केवल दो ही कमरे हैं। इनसे ज़रा वड़े होंगे। एक कमरे में उनकी चारपाई और थेठक है, दूनरे में उनकी रसोई और गोराम । यैठक में एक छोटी-सी मेज और चार कुर्वियाँ हैं। हर बीज साफ़-खुपरी अपनी-अपनी जगह मौजूद है। फ़र्यं पर कहीं कोई विनका भी नहीं पड़ा रहता।"

"तो राजा भोज के-से भाग इमारे कैसे हो जायँगे ?"

"भाग की ही बात नहीं है, इन्छ आदमी का परिश्रम भी तो काम आता है न ? वेचारे दिन भर लगे ही रहते हैं। हाथ बँटाने-वाला कोई दूसरा नहीं, घर में स्त्री नहीं। अपने ही हाथ से खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, वर्तन साफ्त करते हैं, फाहू देते हैं, बाजार से सीदा खरीद लाते हैं, और दिन भर नौकरी वजाते हैं।"

"फिर तुम्हारे जैसे थोड़े होते हैं। कहते हो हल भी नहीं चला-ऊँगा, लकड़ी भी नहीं फाड़ें गा, परयर भी नहीं होऊँगा। बड़े छोटे, सभी फाम ख्रादमी को करने पहले हैं।"

"परमू चाचा के रहन-सहन को देखकर में तो मुख हो गया हूँ।

हमारे घर की हालत देखों। सानी, बुरा मानने की बात नहीं। दुम्हारा कुछ कपुर नहीं। दो कमरे हैं, इन्हीं के ख्रंदर बैठक, रसोई-घर, गोदाम, कारखाना, सोने का कमरा, सबकी खिचड़ी बनाकर ख्राटो कोनों में वो दी गई है। दाहना जूता खोज लो, तो बायाँ नहीं मिलता । साके का पता चल जाय, तो हयौड़ा नदारद रहता है।"

सानी कडूवा मुँह कर कहने लगी—"तो क्यों नहीं सब कुछ ठीक ठीक रखते। जब से पुल का काम खत्म हुआ है, तब से यहीं पड़े-पड़े नाक बजाते हो।"

जूनिया कुछ भी बुरा न मान हँसते हुए कहने लगा—"आनी, दुम न्यर्थ ही नाराज़ हुई जाती हो। में तो पहले ही कह चुका हूँ कि दोष तुम्हारा कुछ भी नहीं। करूँगा, में यह सब कुछ ठीक करूँगा। प्रपने हाथ की कारीगरी है। मेज-कुसों बनाऊँगा। सफेद मिट्टी लाकर धुएँसे काली दीवारों पर सफेदी करूँगा। लेकिन एक बात है, चूल्हा बाहर रखना ठीक होगा। धुझाँ हमारा बहुत वहा शाबु है। हमें गदा बनाने में इसका बहुत बहा हाथ है।"

"नहीं, मैं चूल्हा बाहर न रखने दूँगी। बरसात किसी तरह श्रपने सिर पर से भी सूँ, तो जाड़े के दिनों में मर जाऊँगी!"

"घबराक्रो नहीं, में उसके ऊपर छप्पर रख दूँगा। वहीं में अपनी भट्टी भी बनाऊँगा, कारखाना खोलूँगा।"

सानी चुपचाप सुनती जा रही थी।

जूनिया उठ वैठा, श्रीर कहने लगा—"कल सबसे पहला काम दोनो कमरों की एफ़ाई करना होगा। बहुत सुबह उठकर हुम खान से एफ़ोद मिट्टी ले श्राश्लोगी। मैं घर के भीतर की तमाम चीर्जे बाहर रख, काइ-पोंडुकर श्रंत में सफ़ेदी करूँगा।" "मुफे सुबह उठते ही गुराहेंजी के धान कूटने जाना है।"

"पास ही तो खान है। तुमसे फेवल भिट्टी ही लाने को कह रहा हैं, श्रीर सब काम में ही कहें गा।"

सानी राजी हो गई।

जूनिया रात-भर मकान की क्रोबर-हॉलिंग के ही धपने देखता रहा। सुबह होते ही उछने मकान की एक-एक चीज उठाकर बाहर रख दी, त्रोर एक-एक तिनका काटकर बाहर फेक दिया।

सानी मिट्टी रखकर गुमाईजी के यहाँ चली गई थी। जूनिया ने मिट्टी गोलकर दोनो कमरों में सक्तेदी की। मकान की दीवार से मिलाकर एक छोर चूल्के के परधर क्षायम किए, कुछ दूर पर ककिएयों का डेर लगा दिया, ख्रीर एक छोर पानी भीने का घड़ा जमा दिया।

ग्यारह वज गए होंगे । छानी ख्रा पहुँची । उसने शीप्र ही चूल्हा नता लिचड़ी उवाल हाली ।

खा-वीहर जूनिया ने कहा—"एक कमरे में बैठक बनाई जायगी, दूवरे के एक भिने पर विद्योगा विद्येगा, श्रीर दूवरे सिरे पर गोदाम बनाया जायगा । क्यों सानी !"

"जैस भी टीक समक्ती। मैं क्या जानूँ, बैठक क्या हुई, कभी देखी भी तो नहीं।"

'भैठक क्या हुई, बैटने की जगह हुई। उठमें गेज़ लगायेंगे, कुिंवों रक्योंगे। दीवारों पर तक्योंरें चिपकायेंगे, दरावाजों पर परदे लटकायेंगे। वहाँ बैटकर कितायें 'वहंगे, अपने मित्रों की चाय-तंत्राकू नेवन करायेंगे, और हुनिया-भर की अच्छी-अच्छी वार्त करेंगे। सोते वक्त और खुवह उठकर खुदा से हुआ मॉगेंगे कि वह हमारे खाने को रोटियों दे, और हमें हुनिया के प्रत्येक आकर्षय से सूर रक्खे।"

सानी ने सिर हिलाया।

जूनिया कहने लगा-"तुम दोनो कमरों को मिट्टी ग्रीर गोवर से लीप दो । मैं तब तक इन बोरों को सीकर एक खोल बनाता हूँ। उसमें सब पुत्राल भरकर विछाने का गद्दा बना दिया जायगा। खुली पुत्राल विद्या देने से तमाम घर में तिनके पैल जाते हैं।"

सानी को बात पसंद छ। गई।

जुनिया कहने लगा-"परभू चाचा ने यह पाजामा दे दिया, यह घोती बेकार पड़ी है। इसे सीकर इसका परदा बनाऊँगा, श्रीर रॅंगकर यह वैठक श्रीर सोने के कमरे के बीच में लटका दिया जायगा।"

शाम तक जुनिया और सानी ने अपना तमाम बाहर पड़ा सामान यथास्थान मकान के खंदर रख दिया।

ठंडी साँस लेकर जनिया ने कहा -- "मुट्टी-भर रुगए भी मेरे पास होते, तो मैं इस घर का रूप ही बदल देता। चौमुखिया में इससे वड़ा मकान होता, पर ऐसी सजावटवाला न होता। फिर भी क्या परवा है। मैं अपने हाथ का कारीगर हैं, मेज्ञ-कुर्वियाँ अपने ही हाथ से बना लाँगा।"

सानी कहने लगी-- "ग्रव कुछ काम-धंधे की तलाश करो।"

"नि:संदेह सानी, मैं श्रमी यही बात सोच रहा था। कल नगर में जाता हूँ, श्रीर भाग्य की परीचा करता हूँ। परिश्रम से जी चरानेवाला नहीं हूँ।"

जनिया को पीटरलाल ने कुछ रंग-विरंगी, बाइबिल के बचन छपी हुई ईसा मसीइ की तसवीर दी थीं। जनिया ने उन्हें बैठक की दीवारों पर कीलों से जड़ दिया। सामने की दीवारों में जनिया ने विना द्वारों की एक अलमारी बना रक्खी थी। उसके खानों में श्रखबार बिछाकर उसने सबसे ऊपर बाइबिल श्रीर श्रॅंगरेज़ी की

प्राहमर रख हो। पीडरलाल ने उसे कुछ और ईखाँ-धर्म की हिंदी-पुह्म हें दी थीं। उन्हें भी उसने वहीं रख दिया। गोंव की पाटयाला तें कृतिया चार-पोंच साल तक पहने गया था। उसके पाट दो-चार कितावें उस समय की रक्ली थीं। जूनिया ने उन्हें भी वहीं रहा दिया।

रात को ला-नीकर ज्निया ने सानी को दिंडी की बाद्दविल पढ्कर सुनाई, और हुआ कर सो गया।

दू गरे दिन जूनिया मज़दूरी की खोत में नगर को चला। एक ठेकेदार की आवश्यकता सुनकर उसके यास गया।

ठेकेदार ने पुद्धा-"क्या काम जानते हो !"

"बहुई का ।"

"क्या मदद्री लोगे !"

"काम देखकर जो वाक्षिय हो, दे देना ।"

"कहाँ-वहां काम किया ?"

"चीमुलिया के यहरे के यहाँ बहुत दिन तक काम किया । आरी, रंदा, हथीड़ा, सब कुछ चलाया ।"

"श्रीदार हैं ?"

"एक दशीदा यहाँ है। आरी श्रीर बस्चा घर पर है।"

ठेकेदार ने जुन्न हॅंबकर कहा-"भाई, बढ़दें का काम तुम्हारे सायक का नहीं है।"

''तो राज का ही काम दे दी।''

"नहीं, वह भी नहीं।"

"कोई श्रीर काम !"

"पत्थर डोने हैं।"

"पत्थर न ढोऊँगा।"

"पत्थर की खान में खोदाई कर पत्थर निकालने को राज़ी हो !"

"काम सखत मिहनत का है।"

"मज़दूरी भी खरी-चोखी मिलेगी । सात आने रोज़ ।"

जूनिया राज़ी हो गया। शाम को मज़दूरी के पैसों में से खाने-पीने की चीज़ों के ग्रातिरिक्त कुछ काग़ज़ ग्रीर कुछ नीली रोशनाई खरीद लाया।

घर श्राने पर सानी को काम मिल जाने का सुरंबाद देकर कागाज की कॉपी बनाई, श्रौर रोशनाई घोल, एक बाँस की कलम बनाकर पादरी साहब की दी हुई श्रॅंगरेज़ी की प्राहमर उठाई, श्रौर गुसाई जी के मकान की श्रोर चला।

गुमाई जी का छोटा लड़का नगर के स्कूल में ग्रॅंगरेज़ी पढ़ता था। जुनिया उसके पास गया, ग्रीर बोला—''छोटे गुसाई जी, सलाम। क्रया कर सके ए. बी. सी. डी लिखा दीलिए।''

छ्त्तीस वर्ष के एक मनुष्य को नई भाषा सीखने के लिये इतना व्यत्र देखकर लड़के का कुत्इल बढ़ा। उसने श्रपनी गेंद छोड़-कर, श्रॅंधेरा होने से पहले ही, जूनिया को उसकी कॉपी में श्रॅंगरेज़ी के छब्बीसी श्रचरों के उच्चारण लिखा दिए।

प्रकृष्णात अवस्य करवार्त्य तावसा रिट्रा जूनिया खुश होकर घर ख्राया, ख्रीर उसी वक्त से ख्रज्तरों को याद करने जागा। दूषरे दिन सुबह उठकर उसने वाक्री नीली रोशनाई में ख्रयनी घोती रॅंग डाली, ख्रीर उसे बैठक ख्रीर शयन ग्रह के बीच के द्वार में लटका दिया।

खा-भीकर रोज सुबह जूनिया काम पर चला जाता । ग्रॅंगरेजी की किताब भी जेव में रख ले जाता । रास्ते-भर श्राने-जाने में पहता । काम में भी श्रवकाश मिलने पर उसे खोल लेता। शाम को घर लौटकर गुलाई जी के लड़के के पास जाता, श्रीर उससे पाठ शहरण करता । सुबह उठकर, श्रारी-वस्ता निकाल बैठक के लिये मेज श्रीर करियों के पाए बनाता ।

एक महीने बाद जुनिया की खान की खोदाई समाप्त हो गई। एक प्रविच में उसने अपनी बैठक में एक मेज बनाकर रख ली। जुिंबेमें तो उसने बनी नहीं, पर चार तिवाइयों उसने जरूर किसी तरह टीक उसक पर तैयार कर ली थीं। चप्रया उससे कुछ भी बमा नहीं हो यह या, पर उसने छा।मी दो महीनों के लिये में हूँ खीर चान खरीदकर रख लिए थे।

सानी नई फ़छल की तरकारियों उगाने में संलग्न थी। बढ़े झानंद में उसके दिन बीत रहे थे।

ज्निया घर ही पर रहने लगा। दिन-भर कॅंगरेज़ी की किताय पाद करतो। उसकी हुद्धि बहुत तेज न थी, पर वह मिहनती परते हिरे का था। घीरे-घीरे उसने क्रॅंगरेज़ी लिखना भी क्रारंभ किया।

उस दिन उसने एक कहे काग्रज पर परमेश्वर की दशो झाड़ाएँ लिखीं, और उमे बैटक की दीवार पर चार कीलों से जह दिया। अचानक उसे कुछ और स्क्रा, उसने एक दूसरे काग्रज पर लिखा—

জুবিযাকী पाँच আ আ ই—

१. त् जुठा न खाएगा, उतरन न पहनेगा।

२. त्इल न चलावेगा।

३. त सिर पर वोक्त न स्क्लोगा।

४. तू श्रॅंगरेजी पहेगा।

t. तू सानी से नहीं लड़ेगा I

इन पाँची श्राज्ञां को भी उसने चार कीलों से दूसरी दीवार पर जड़ दिया।

सानी बज़ीचे से काम करके लौटी। जूनिया ने उसे परमेश्वर की दसो आजाएँ पढकर सुनाई। फिर उसने अपनी पाँचो श्राज्ञाएँ पढ़ते हुए कहा—''न् जूटा न खायगी, न उतरन पहनेगी।''

"यह ग्रभी नहीं हो सकता, जब तुम सील-भर का नाज घर में रख दोगे, तभी हो सकेगा।"

"तू इल स्वयं ही नहीं चलाती है। तू सिर पर वोक्त न रक्लेगी।"

"यह भी तभी होगा, जब तुम रुपए कमाकर रख लोगे।"
'त ग्रॅंगरेजी पटेगी।"

"में अँगरेज़ी पहुँगी शुमने पहुकर मैदान मार लिया है, और अब मैं जगत जीतुँगी। दिन भर घर में बैठे रहते हो। कहीं काम की खोज में क्यों नहीं जाते ?"

"जूनिया की पाँचवीं आजा है, त् जूनिया से लड़ेगी नहीं।" "
कमाकर कुछ लाते नहीं, और जूठा खाने से रोकते हो,

यह वात ही लड़ाई की है।"

''ब्रच्छा, कमाकर लाऊँगा। ब्रॉगरेज्ञी पढ़ लेने दे।'' सानी रोटी पकाने चली गई।

ज्निया ने कॉपी निकालकर कुछ लिखा, और फिर किताव खोलकर सबक याद करने लगा—''एल् झो लो, लो माने देखो । एस् झो सो, सो माने ऐसा, जी झो गो, गो माने जाना—''

#### तीसरा परिच्छेद

# परीचा

ज्निया को बेकार वैठे पूरे तीन महीने हो गए। खाने का सामान बहुत दिन हुए समाप्त हो सुका था। ज्निया ने सुबह-शाम अपनी पाँचो आजाएँ हुइराकर सानी के मन में उनकी इलकी रेखा खाँच दी थी। सानी ने स्वयं जुठा और आधा पेट खाना स्वीकार किया,

पर जब से ज्निया ने कहा, उसने उसे कमी जूटा नहीं खिलाया। वह गुसाईकी की मजदूरी कर कुछ-न-कुछ ले खाती, श्रीर पकाकर जनिया को खिला देती थी।

जूनिया परिताप-भरे हृदय से परती के इस मान को देखता, ग्रीर ब्राकुत मीन से प्रभु से दुब्रा करता था—''इमारे पापों को टर करी स्वामी!''

पहेले लिगरेट् का पैकेट खाली हुआ, फिर चाय का बंडल रिक्त हुआ, फिर चीनी समाप्त हुई, और फिर जूनिया के वे भक्त मित्र नायब हो गए, जो प्रश्च ईंशा ससीह की चरित क्या और उन्हों उपदेश सुने ने के लिये उनकी स्वितिमित मेज के चारो और लगा होते ये। वे स्व जूनिया की जाति-विरादरी के लोग थे। जूनिया उन्हें चाय पिलाता, और वे उसकी बैठंक को मखरित करते थे।

जूनिया ने पैसे के अभाव से चाय छोड़ दी, पर विगरेट्का न्याग उसे खलने लगा। जिस दिन से बैठक में मेज़ और

जूनिया मन-ही-मन कहने लगा—कोई नहीं है! जंगल में बड़े बेग से घँसती हुई पबन गूँज पैदा कर रही है। ब्यर्थ ही मेरे मन में भ्रम का जन्म हुआ।

जूनिया आगे बढ़ा, चौमुखिया की दूकानों के निकट ही वैलगाहियों का पढ़ाव था। वहीं, संध्या के समय, गुसाईंजी का छोटा
सङ्का टेनिस की गेंद को फुटबॉल बनाकर दो-चार साथियों के
साथ नित्य खेला करता था। वहीं जूनिया जाकर एक दीवार पर
बैठता और घुटनों में किताव रखकर अपना सबक्त बाद करता था।
सङ्का जूनिया के पास खेलता रहता था, और जब जूनिया के
आगे कोई कठिनाई आती, वह लड़के को पुकारकर उसे सरस कर

श्राज श्रभी लड़का खेलने नहीं श्राया। जूनिया ने पश्चिम के श्राकाश में सूर्य की स्थिति देखकर मन में कहा—पर उसके खेलने का समय तो हो गया, श्राता ही होगा।

जूनिया ने अपनी जगइ पर कैठकर आध घंटे प्रतीज्ञा की, जड़का न आया। भाँति-भाँति के माल से लदी हुई अनेक वैलगाड़ियाँ पड़ाव में आकर रुकने लगी थीं। गाड़ीवानों ने गाड़ियाँ मौके से लगाकर वैलों के इंघों पर से जुए इटा दिए थे।

जूनिया उठा, और गुमाईजी की दूकान की श्रोर चला। गुमाईजी जूनिया से, जब से उसने इल पर से हाथ उठा लिया था, नाराज़ रहने लगे थे। यह नाराज़ी उसके ईसाई हो जाने से और भी बढ़ गई थी। पर वह उससे कह कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वह उनके लगान की श्रंतिम पाई भी दे सुका था।

जूनिया ने दूकान के बरामदे में जाकर कहा—''छलाम गुसाईजी !''

गुसाईंजी उदास होकर दूकान में लेटे हुए थे। जूनिया को

देखकर िसम्ट बैठे, श्रौर बोले—''श्रा रे जूनिया ! श्रव तेरे मिजाज का पता ही नहीं लगता । श्रव तो तु बाब साहब हो गया ।''

ज्निया वाहर पड़ी हुई वेंच पर वैठ गया, और कहने लगा— "गुजाईजी, आप ऐटा क्यों कहते हैं हैं तो आपका सेवक हूँ । आज होटे गुजाई नहीं दिखाई दे रहे हैं ?"

"उसी के कारण मैं चिंता में पड़ा हूँ । उसे रात से ही बड़ी कोर का बुख़ार चढ़ा है, ब्राज स्कूल भी नहीं गया।" जनिया ने चिंता के स्वर में कहा—"इस समय कैसे हैं !"

्षित्या न । चता क स्वरं म कहा— "हस समय कस ह भ "ज्वर कुछ हलका है, पर सिर में दर्द बताता है।"

"भगवान् शीघ्र भला करें।"

ी गुसाईंजी फिर नीरव हो गए।

े कुछ च्रण बाद जूनिया बोला—"दो-चार स्राने का सौदा अपनी दकान से उधार दे दीलिए।"

"उधार का नाम मत के | मेरा चार इक़ार रूपया वाहर उधार ही में फ़ँस है ।"

"लाचार होकर ही कह रहा हूँ । मन में वेईमानी नहीं रखता । दो चपर पिछले छीदे के वाक्षी हैं । साहे तीन ख्राने का तंबाकू दिला दीलिए, दो पैसे की एक चिलम । सबा दो चपर कुल शीव ही दे जाऊँगा । वेकार ही थोड़े वैठा रहँगा सरकार!"

गुसाईं जी ने अपने सहकारी से कहा — "दे दो, इसे चार आने का उधार दे दो।"

ज्निया सौदा लेकर घर चला। संध्या हो गई थी। सानी काम-धंषा समाप्त कर चूल्हा जला रही थी। जूनिया चिलम में तैंबाक् रख उससे आग माँगने लगा।

''श्रभी श्राग सुलगी भी नहीं, मैं तुन्हें कहाँ से कोयले दूँ ै तुम तो कहते थे, मैं तबाकू पिकेंगा ही नहीं।'' BVCL 05729 ''कैसे नहीं पिऊँगा, पिऊँगा सानी ! क्षिगरेट् वीने को वैसे चाहिए । एक चिनगारी दे दो । मैं फूँ क-फूँ ककर सुलगा लूँगा ।''

सानी ने एक जला हुआ कोयला चिलम में रखते हुए कहा— "तंबाकू कहीं से मुफ्त ही मिल गया क्या ?"

ज्विया ने चिलम फूँकते हुए कहा — "फू-फू, गुसाईजी के यहाँ से उचार लाया, फु-फू।"

"छी ! छी ! उघार लाते तुम्हें शरम नहीं ख्राती । जूठा खाते समय तो बड़े भारी ख्रादमी वनते हो, पर उघार खाते बन्नत तुम्हारा धर्मड चुर-चुर नहीं हो जाता !"

"फू-फू, कहाँ ज्ञा, कहाँ उधार ! दोनो की तुमने-फू-फू-खूब बरावरी की।''

"उधार जुड़े से भी बुरा है । उधार खानेवाले के घर में बरकत नहीं रहती, और वह बाहर की नज़रों में गिर जाता है। उधार खानेवाला मुँह छिपाए-छिपाए भागता है, और उसे चिंता का बुन लग जाता है। वह मुस्त, फुटा और बेईमान बन जाता है।"

जूनिया की समक्त में बात गढ़ गई थी। वह चित्तम फूँकता-फूँकता अपनी बैठक में आया, और नारियत्त खोन तंबाकू पीने लगा। इटात् तंबाकू एक कोने में रखकर वह उटा, और दबात-क्रजम लेकर उसने अपनी पहली आजा में 'उधार'-शब्द और लिखकर उसे संशो-धित किया। अब उसकी पहली आजा इस प्रकार हुई—"त् जूठा और उधार न खायगा, उतरन न पहनेगा।"

जूनिया ने संतोष के भाव प्रकट कर फिर चिलम हाय में ली, ख्रौर तिपाई पर वैठकर उस संशोधित खाला-पत्र को इस तरह देखने लगा, मानो कोई कमांडर ख्रपने युद्ध के नकशे को देख रहा हो।

जुनिया मन-ही-मन कहने लगा-उघार न खाऊँगा । सानी ने

खंडा उचित परामर्श दिया। मैं कल ही नगर में जाकर फिर फाम तलाश कर लूँगा। जूनिया मरा नहीं है। मिहनत करने में उसका जी लगता है। काम करनेवाले की तलाश एरएक को रहती है।

जूनिया वहाँ से उठकर सानी के पास भाषा। सानी तरकारी छोंक जुकी थी।

"सानी !"

सानी चुप थी।

"सुनती नहीं हो १ मैंने तुम्हारी खाशा मान ली है, ख़ौर खपने ख़ाज़ा-पत्र में 'जूठे' के ख़ारे 'उचार' का लफ्त भी बढ़ा दिया है। ख़ीर सुनो, में कल नगर में फिर काम की तलाश में जाऊँगा।"

''यह तुम्हारे रोज़ के गीत हैं। नगर में लाशोगे, श्रीर सदा की भाँति दोपहर से पहले ही लीट श्राकर कहोगे, काम कही मिला ही नहीं।''

"नहीं सानी ! कज ज़रूर ही काम तलाश कर हाँगा। तम मेरे तमाम राज श्रीर बहुई तिरी के श्रीकार एक श्रक्त कर श्रभी एक बोरे में रख देना। उन्हें बसाल में दवा सुबर चल हूँगा। खाना जरा जल्दी ही तबाल देना।"

रात की प्रार्थना में जूनिया ने ये बाक्य और बदाए—"गुडाईजी का छोटा लड़का खर से पीड़ित हैं। हे स्वर्ग के पिता, उस पर अपनी दया का हाथ रखकर शीध अच्छा कर। सानी ने मुक्ते आल से उधार न खाने की सलाह दी हैं। मुक्ते मदद दे कि भें उस पर प्रा-प्रा अमल कर सर्कें।"

टूकरे दिन जूनिया श्रीजारों को बगल में दबा नगर की श्रोर चला। बढ़रें का काम उसे किसी ने नहीं दिया। हों, एक जगह राज का काम मिल गया। पर तीन दिन काम करने के बाद चौथे दिन बह नालायक सबित कर काम पर से हटा दिया गया। ्जूनिया उदास होकर घर लौट श्राया, श्रोर सानी से कहने लगा—"थे लोग वड़े वेईमान हैं। सब राजों से श्रविक मिहनत से काम करता था। कहते हैं, तू सीधी दीवार नहीं चिन सकता, सही कोना नहीं निकाल सकता। सानी! मुक्ते कोष श्राया, श्रीर मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी।"

सानी इधर पति-देवता पर प्रसन्न थी। उदास होकर कहने लगी—''सिले काम पर लात मार दी, ठीक नहीं किया। किसरे कगड़ पड़े?''

"क्तगड़ा किसी से हुआ नहीं, पर नौवत पहुँच चुकी थी।"

"मज़दूरी ?"

"पसीना बहाया था । पाई-पाई वस्त कर लाया हूँ।" सानी ने उटास होकर पति की छोर देखा ।

ज्ित्या ने उसका साहस बहाते हुए कहा—"घरास्रो नहीं सानी! बोभा दोने को तो सैकड़ों जगह मिल सकता है। पर ऐसे कपड़े पहनकर सिर पर भार लादना बुद्धिमानी न होगी। फिर एक बात ख्रीर है, दिमाग —सारे शरीर का राजा—बोभ रखने से दर जाता ख्रीर कमकोर पड़ जाता है। मुभे ख्रमी ख्रॅगरेज़ी की कई कितावें पढ़नी हैं। मैंने ख़्द सोच-सम्भ लिया है। कहीं किसी की खुशामद करने न जाऊँगा।"

'फिर कैसे गुज़र होगी ?"

"में श्रपना कारखाना खोलूँगा। मट्टी तैयार ही है, खिर्फ़. एक घोंकनी का इंतज़ाम करना है। में बढ़ई श्रीर लोहार दोनो का काम खाय-खाय करूँगा। सैकड़ों बैलगाड़ियाँ इस सड़क से आती-जाती रहती हैं। में सिर्फ़ उनके पहिए बनाकर उन पर लोहा चढ़ाऊँगा, तो न जूठा खाना पड़ेगा, श्रीर न उधार ही लेने की नीवन श्रावगी।"

दूवरे ही दिन से जूनिया को ख़बने कारखाने की धुन लगी। उछने भट्टी के ऊरर छा रक्खा ही था, सिर्फ उसके तीन छोर दीवार्रे बना देने की ज़रूरत थी। जूनिया ने पाँच-छ दिन में दीवार्रे भी चिन डालीं। एक खाल लाकर किसी प्रकार काम-चलाऊ घींकनी भी बना डाली।

कारखाना तैयार कर जूनिया काम की तलारा में गाएँ। के पदाव की छोर चला, और गाइीवानों से मरमत के लिये पिष्ट माँगने लगा। किसी को जरूरत न थी। वह निरास होकर लीट रहा था, छचानक उसे गुलाई की का लरूका दिखाई दिया। वह स्वस्थ होकर खेलने निकल छाया था। जूनिया ने उसके छुखल-समाचार जानकर प्रकलता दिखाई, छीर जेव से अपनी किताय निकाल सकता वह स्वस्थ

एक महीना बेकारी का फिर बीत गया । सानी पति से नाराज़ रहने लगी । घीरे-घीरे लड़ने लगी ।

एक दिन उन रोनो में वातों श्वीनातों में भारी लड़ाई हो गई। सानी ने उसे एर वक्त कितायों को ही उलटने-पलटने में निरत देखकर कहा—''में तुम्हारी इन सब कितायों को उठाकर चूल्हे में भोक हुँगी।''

पुस्तकों में वह रोमन की बाइबिल भी थी। अब जूनिया उसे ब खुबी पट लेता था।

जूनिया ने छापना रोग रोक्कर कहा— "वको मत। इन कितायों में मेरी धर्म-पुरतक भी है। उसे मैं दुनिया की तमाम चीड़ों से ख्रिक क्रीमती सममता हूँ।"

चानी ने न-जाने फिर क्या कह दिया कि जुनिया ने उसे भारने को लाठी उठाई। अचानक जुनिया को याद आया, चानी गर्भवती है। जुनिया ने हाथ रोककर वढ़ी बुद्धिमानी का काम किया। पर सानी कहने लगी—"ऐसे मारनेवाले बहुत देखे थे। दिन-भर मर-मरकर मज़दूरी कर तुम्हें खिलाती हूँ, शर्म भी नहीं!"

"जा, तेरा दिया, तेरा पकाया आज से न खाऊँगा।"

"कहने से क्या होता है, अमल में देखूँ, तब न ?"

"श्रमल में भी देख लोगी !" कहकर जूनिया उठ खड़ा हुआ । उसने श्रपनी वाहिबल तथा प्राहमर उठाकर कोट की जैव में रक्खी, श्रीर पुरानी लाठी उठाकर चल दिया।

सानी ने समका, यहीं चौमुखिया की दूकान तक जायँगे, पर जनिया सीधे राजधानी चला गया।

पीटरलाल उन दिनों दौरे पर थे। जूनिया को जब परभू चाचा न मिले, तो वह सीघा इडमास्टर साहब के वहाँ चला गया, श्रीर जाकर उनसे कहा — "में मुक्तिदाता पर विश्वास लाया हूँ। मैं दोनो वक दुआ करता हूँ, श्रीर परमेश्वर की दसी श्राचाश्रों से डरता हूँ। मैंने यह श्रापरेज़ी की प्राइमर क़रीब ऋरीब याद कर डाली है। पादरी साहब ने इसे याद कर खेने पर नौकरी देने का बचन दिया या। मैं प्रमुका भक्त होकर भूला मरता हूँ, भेरी रक्ता कीजिए।"

न प्रश्न का मक हानर मुखा मता हूं, मत रहा काजय । हैंडनास्टर साहव ने त्राश्चासन देते हुए कहा—''वृत्ररात्रो नहीं, मैं कल तुन्हें पादरी साहव के पास के चलूँगा, श्रीर तुन्हारे लिये

कोई-न-कोई उपाय कर दिया जायगा ।"

जूनिया रात को खा-पीकर हेडमास्टर साहब के ही यहाँ सो रहा । दूसरे दिन प्रमात-समय हेडमास्टर साहब उसे पादरी राहब के यहाँ से गए। जूनिया ने अभिनादन के बाद ही अपनी जेब से प्राइमर निकाली, और पादरी साहब को देकर कहने लगा—"अंत के चार सवकों को छोड़कर और चाहे जहाँ से हो, पूछ्कर मेरी परीज्ञा से लीजिए।"

# चौथा परिच्छेद चौकीदारी

पादरी साहव ने जूनिया की परीला लेने की कोई ज़रूरत नहीं समफ्ती। उन्होंने जूनिया की किताव हाथ में ली, उसके पेज उलटे, श्रीर पुस्तक को निरंतर व्यवहार पर भी साफ श्रीर सुधरा पाया। किताव के पेजों में उँगिलियों के दान ज़रूर थे, पर न वे मुड़े थे, श्रीर न फटे ही थे।

ज्निया ने वड़े यहन से पुस्तक की रज्ञा की थी। पुस्तक के आवरण में अखबार लपेटकर दो कार्डवोर्ड के टुकड़ों के बीच में घरता और अव्यवहार के समय रूमाल में बॉधकर जेव में, मेज में और आहमारी में रखता था। आज वह पुस्तक के रूमाल, कार्डवोर्ड और अखबार वर रख आवा था।

पादरी सहव ने ज्निया को किताब जौटा दी, श्रीर हेडमास्टर साइव से स्कूल के संबंध में बातें करने जगे। वे दोनो बहुधा श्रापस में हिंदुस्थानी ही में बातचीत करते थे, श्रीर खासकर उस समय, जब श्राँगरेजी से श्रामीश्च कोई उनके बीच में हो।

पादरी साहब ने कहा— ''मेरा विचार श्रीयुत जॉन को स्कूल के संसर्ग में रखने का ही है। वहाँ इन्हें उन्नति करने का अधिक श्रवसर मिलेगा। मुक्ते यहाँ उद्यान की देख-भाल के लिये एक माली की श्रावश्यकता है। स्कूल के दो चौकीदारों में से एक माली का काम भी करता है। उसे में श्रयने बँगले पर रख लेता हूँ। उसके स्थान पर स्कूल का दूसरा चौकीदार काम करेगा, श्रौर उस दूसरे चौकीदार की जगह पर इनको नियुक्त कर दीजिए।"

हेडमास्टर साहव ने बात बहुत पसंद की, श्रीर जूनिया भी बहुत खश दिखाई देने लगा।

पादरी साहन — "चौकीदार को स्कूल में क्या वेतन मिलता है ?" हेडमास्टर — "वारह रुपए प्रतिमास ।"

पादरी साहव--- "वही वेतन वह चौकीदार यहाँ मुक्तसे पावेगा, ग्रौर वही तनख्वाह इन्हें स्कूल से मिलेगी।"

हेडमास्टर साहब जूनिया की ख्रोर देखकर नोले—"कहिए श्रीयुत जॉन, ठीक है न ?"

जूनिया ने सिर पर हाथ रखकर कहा—"श्राप दोनो साहवों की दया है। स्त्री की श्रीर मेरी दोनो की गुज़र हो जायगी।"

हेडमास्टर—"श्रीयुत जॉन, श्रापको स्कूल में बक्त का श्यान रखकर घंटी बजानी होगी, कभी इधर-उधर डाक ले जानी पड़ेगी, श्रीर सब दरजों में श्रॉर्डर-बुक बुमानी पड़ेगी। दूखरा चौकीदार फूल-पत्ती की देख-भाल करेगा, स्कूल के दरवाजों-खिड़कियों को खोलेगा, तथा बंद करेगा, श्रीर काइन से हर दरजे की मेज की धूल श्रीर ब्लैकवोई का लिखा साफ करेगा।"

जूनिया ने फिर सिर पर हाथ रक्खा।

हेडमास्टर साहब ने फिर कहा—''स्कूल फे दफ्तर के छांदर, घड़ी के सामने बेंच पर, बैठे रहोगे, समय पर घंटी बनाछोगे, खाली बक्त में वहाँ छपनी पुस्तक पढ़ते रहना। मास्टर लोग छॉफिस में छाते-जाते रहते हैं। उनसे छपनी कठिनाइयों को पूछते रहा करना।''

पादरी साहब बोले - "इनके रहने का इतजाम ?"

हेडमास्टर—"मेरे वँगले के ब्राउट झॅउस में एक कमरा खाली है, उसी में रहेंगे।" पादरी साहव ने फिर पूछा--"खाने-पीने का क्या बंदोवस्त होता !"

ज्निया जल्दी से बीच में बोल उठा-"खाने को में खुद ही पका लूँगा।"

हेडमास्टर--- "जब तक ठार-ठिकाना न हो, मेरे यहाँ खा लेंगे।"

जूनिया इंडमास्टर साहब के साथ उनके वँगले पर वापस आया, श्रीर सान्पीकर स्कूल चला। दस वजते-वजते दोनो स्कूल पहुँच गए।

ज्निया को दफ्तर में बिठाकर हेडगास्टर साहव ने बाइविज का क्कास लिया, फिर दोनों चौकीदारों को बुलाकर पादरी साहव की श्राजा सुनाई, और माली को उनके पास भेज दिया। जुनिया को स्कूल का यंटा सोंपा गया, और वह ऑफिस में, दीबार-सड़ी के सामने, येंच पर, बैठा दिया गया।

स्कूल खार्रम होने से पहले एक वड़ा घंटा लगातार बीच मिनट बनावा जाता था। उसके बंद होते ही स्कूल का पहला घंटा छुरू होता था। स्कूल के समस्त ईसाई-शिक्षक ख्रीर छात्र हाल में एकत्र हो दस मिनट प्रभु की प्रार्थना कर ख्रयने-ख्रयने दरनों में जाते थे।

बड़ा घंटा वज जुड़ा या। उसे बंद हुए पंद्रह मिनट हो गए। समस्त स्कूल के लड़कों में शांति यो, और उनका ध्यान प्रवसेन्प्रपते दरने के शिक्कों पर या। एक-दो देर से झानेवाले विद्यार्थी शिक्कों की नज़र सफ़ाई के साथ बचाते हुए अपने-ख़पने दरनों में प्रवेश कर रहे थे।

स्कूल नगर के कोलाइल से ज़रा इटकर था। उसके चारो ख्रोर माँति-माँति के वारइमाची ख्रोर मौतमी फ़लों के बच्च तथा लताएँ उगाई गई थीं। स्कूल के सामने दो टेनिस के कोर्ट वे, फ्रीर समीप ही एक वड़ा मैदान था, जिसमें हॉकी, फ़ुटबाल फ्रीर कीकेट खेले जाते वे।

स्कृत के अपेंक्षित में दो क्लर्क थे। इंडइक्र वहीं ऑक्रिए में वैठे कुछ टाइप कर रहे थे, और सेर्केंड क्लर्क स्कूल की हाजिरी का रिकस्टर बनाल में दबा, हर दरजे में धूमकर उसकी खानापुरी में लंगे थे। जूनिया घड़ी में दृष्टि जमा उसकी टक-टक में अपनी पलकें उठा और गिरा रहा था।

हेडम्जर्क जूनिया के वपतिस्में में मौजूदये, श्रौर उसे पहचान गए ये। चिट्टी टाइप कर वह जूनिया के निकट श्राए। जूनिया श्रपनी हिष्ट उपर ही लगाए रहा।

हेडन्तर्क जूनिया की एकाग्रता देखकर कुछ देर चुपचाप हॅंसा, फिर उसने जूनिया के कंघे पर हाथ रखकर कहा — "क्या हो रहा है सिस्टर।"

नवीन संबोधन पाकर जूनिया खुश हो उठा, पर उसने घड़ी पर से नज़र नहीं हटाई, उसी प्रकार कहने लगा—"हैडमास्टर साहव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अपनी नौकरी बजा रहा हूँ।"

हेडक्कर्क मन-ही-मन कोचने लगे—आदमी मनोरंजक है। फिर प्रकट में कहने लगे—"सुनो भाई, तुम्हारे हित की कहता हूँ। पादरी साहव और हेडमास्टर साहव ने तुम्हें नौकर रख लिया, लेकिन काम तो तुम्हें हम लोगों के बीच में करना है। तुम्हें ज़रूर वहत का ध्यान रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रतिच्या घड़ी का ही मुँह ताकते रहो। तुम्हें घंटी भी तो बजानी है न है बताओ, कब बजाओंगे हैं?

ज्निया ने घनराकर हेडक्लर्क की स्रोर देखा।

े हेडरलर्फ-"सुनो, श्राजकल ठीक साढ़े नौ बजे से स्कूल ग्रुरू होता है। पहला घंटा पैतालीस मिनट का है।"

जूनिया मन-ही-मन ऋसमंजस में पड़ गया। गाँव के स्कूल में उसने रटा था—'साठ मिनट का एक घंटा।' यह चालीस मिनट का एक घंटा कैसे हो गया!

हेडक्लकं—"ठीक दस बजकर पंद्रह मिनट पर बाहर चबूतरे पर खड़े होकर घंटी दोगे। उसका ऋषे होगा, पहला घंटा समाप्त श्रीर दूसरा ग्रुक। उसके बाद तीन घंटे चालीस-चालीस मिनट के हैं। उसके बाद दस मिनट की लुट्टी होती है। उसके बाद तीन घंटे श्रीर होते हैं। कुल मिलाकर सात घंटे पढ़ाई होती है। घबराश्रो नहीं। इस लोग कुम्हें मदद देंगे। जब जैसा कराना होगा, दुम्हें बता दिया लोगगा। लहाँ समक में न श्रावे, पूछते रहना।"

ज्निया ने दीन होकर कहा-"कृपा है आपकी।"

हेडहलर्क—"ख्रमी दस बजने में पाँच मिनट हैं। घंटा बजाने को बीस मिनट हैं। लो यह चिट्ठी, हेडमास्टर साहद के पास ले जाड़ो, टस्तलत करा लाड़ो, जरूरी है।"

न्निया दस्तख़त करा लाया, और फिर उसी बेंच पर बैठा हुआ सोचने लगा—नीकरी तो आराम की है।

किसी प्रकार चार बजे जूनिया ने हुट्टी पाई । रात को हेडमास्टर साइव के झाउट हॉउस में सुख के सपने देखने लगा । खिला-पिलाकर हेडमास्टर साइव ने दो कंवल भी उसे दे दिए थे ।

एक चटाई कमरे में पढ़ी हुई थी। जूनिया ने उसके ऊपर चौहराकर एक कंवल विद्धाया, और दूचरा दोहराकर चोह लिया। वड़ी देर तक उसे नींद न आई। एक और सुख की नौकरी मिल जाने की खुद्यी थी, और दूसरी और नाजुक हालत में पत्नी को अफेले ही चौद्युखियों में छोड़ आने का पश्चाताप था। उघर उस दिन सानी ने सोचा था, जूनिया कुछ देर में लौट श्राएगा। दोपहर बीत गई, जूनिया न श्राया। सानी ने समक्ता, नगर की श्रोर चल दिए होंगे। संध्या हो गई, ग्रॅंबेरा होने लगा, पर जूनिया न लौटा। सानी चवराकर श्रपनी बुग्ना के यहाँ गई, श्रीर सब हाल कहा। बुग्ना ने उसे धीरल वेंषाया, श्रीर उसके साथ के लिये श्रपना लढ़का मेज दिया।

रात-भर सानी के कान द्वार की शुंखला पर श्रटके रहे। वह सोचने लगी—कोच में आकर उनसे न-जाने मैंने क्या-क्या कह दिया, श्रच्छा नहीं किया।

दूसरे दिन ज्निया ने पत्नी के लिये स्कून में ही पत्र लिखा। उसने स्कूल में नौकरी मिल जाने का समाचार लिखा, और तनख्याह मिलते ही कुछ खर्च मेजने का उल्लेख भी किया।

जूनिया को रक्ल में नौकरी करते हुए सात दिन बीत गए। धीरे-धीरे तमाम काम उसकी समक्त में आ गया। सातो घंटियों के वजाने का वक्त भी उसने बाद कर डाला। उसे खाली देखकर हेडक्लर्क किसी-न-किसी काम में लगा देते थे, पर जूनिया अपनी किताब बाद करने के लिये फिर भी समय निकाल ही लेता था।

चात दिन के ख़दर जूनिया स्कूल-भर में प्रसिद्ध हो गया। तमाम स्कूल के लड़के उचछे खुश थे, ख़ौर चव मास्टरों ने उसमें ख़पने विनोद की खामग्री पाई थी।

जूनिया चलते-फिरते, समय-श्रसमय में श्रपनी किताव खोलता, श्रीर जिस मास्टर को जहाँ पाता, उससे पूछने लगता । स्कूल श्राते-जाते हुए भी मार्ग में किताव याद करता । कहीं पर श्रटक जाता, तो जो भी विद्यार्थी या मास्टर निकट दिखाई देते, उन्हीं से पूछने लगता ।

उसकी नौकरी के पंद्रहर्वे दिन पीटरलाल दौरे पर से लौट श्राए !

लव उन्होंने स्कून में जूनिया की नियुक्ति के समाचार सुने, तो उसी समय उससे भिलने स्कून चले।

परभूचाचा को देखकर ज्विया भी ज्ञानंद के मारे उछ्ज पढ़ा। कहने लगा—"चाचाजी, यह चव क्षाव ही की छुगा का फल है। ज्ञाप ही ने मुक्त भूते क्षीर भटके हुए को मधीह की ज्योति दिलाई।"

शाम को पीटरलाल जुनिया को श्रपने घर ले गए। उमे चाय पिलाई, श्रीर कहा—''किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो निःसकोच कहो।''

"कुळु नहीं चाहिए । श्रापके ऋण से वैसे ही दबा हुआ ।"

"ये सम व्यर्थ की वार्ते हैं। परदेश में हो। स्रोहना-निक्कीना, खाने-पकाने के पर्तन हैं या नहीं है"

"कुछ भी नहीं है । सानी से लड़कर खाली जेव श्रीर खुते हाय चला श्राया था। श्रापके श्राशं विद से नौकरी मिल गई।"

पीटरलाल ने जूनिया को बीस स्पष्ट देते हुए कहा- "लो, तब

जूनिया ने हाथ समेट इर कहा — "पर चाचाजी, मैंने उधार न सेने की प्रतिशाकी है।"

"अपनों से लिया हन्ना उचार नहीं कहलाता ।"

पीटरलाल ने जुनिया के लिये बाजार से तमाम ख्रावरयक सामान -ख़रीद दिया, और उसे उसके डेरे तक पहुँचा ख्राए।

टूडरे दिन से कूनिया श्रपने ही यहाँ खाना खाने लगा। उसी दिन उसे पत्नी का उत्तर मिना। उसने पति को नौकरी मिलने के लिये हुएँ और श्रपनी भून के लिये परचाचाप प्रकट किया या। उसने पर की श्रोर से निश्चित रहनें को लिखा या, श्रीर लिखा या, तरकारियों की फसल इस साल संतोषप्रद हो जाने की ख्राशा है। उनकी विक्री के लिये बुझा के बड़े लड़के ने समुचित प्रवंध कर देने का वादा किया है।

जूनिया को नौकरी करते तीन महीने बीत गए। वह तमाम नगर-भर में प्रिट्ड हा गया। उमस्त भिशन के लोग उसकी धर्म-भीरता, उसका सीधा-सादा और परिश्रममय जीवन देखकर उसे स्नेह-की हरिट से देखने लगे।

पादरी सहव श्रीर हेडमास्टर सहव मी उस पर श्रसीम श्रनुकंपा रखने छगे।

जूनिया का नाम जॉन रक्खा गया था। पर मालूम नहीं, वह नाम किस कारण न्यवहार में नहीं लाया गया। पादरी साहव और हेहमास्टर साहव उसे ज़रूर जॉन के नाम से पुकारते थे। उनके सिंवा सारा स्कूल और तमाम मास्टर उसे जूनिया के ही नाम से पुकारते थे। वही उसका चिर-ग्रभ्यस्त नाम था। उसे सुमधुर मालूम देता था।

डेज़ी ने उस दिन जूनिया से फिर पूछा—''पत्नी को कद लाश्रोगे ?''

पत्नी का प्रसव-काल निकट था, इस कारण जूनिया उसे ले छाने में प्रज्ञम था। यह सब श्लिपाकर उसने उत्तर दिया—''यहाँ उसे लाकर क्या करूँ या १''

''रोटियाँ सेंक टेंगी। खापको कभी-कभी स्कूल जाने में देर हो जाती है न १ फिर जिस समय खाप खाना बनाते हैं, वह खापके पटन-पाटन के काम खा जायगा।''

"ब्राप उचित ही कहती हैं, पर वह निरी गैंवार है। सम्यता की कुछ भी शिक्ता उसे नहीं मिली।"

"इम कुछ ही दिन में उन्हें सिखा-पढ़ाकर ठीक कर देंगी।"

"तो ले श्राऊँगा।"

"দ্বৰ 🙌

"बहुत जल्दी।"

"ख्रव जर स्कूल में दो-चार रोज़ फी छुट्टी साम पड़े, तभी। जाते समय मुक्तसे मिलना। मैं तुम्हारी पत्नी के लिये कुछ उपहार मेजँगी।"

"श्रन्छी वात है।"

तीसरे-चौवे दिन जूनिया के पास चौमुखिया से पत्र आया कि उसके लड़का हुआ है । माता और पुत्र दोनो स्वस्य हैं ।

ज्निया ने उसी वक्त जाकर पीटरलाल को ख़बर दी। पीटरलाल ने प्रसन होकर उसे बचाई दी, श्रीर कहा—''परमेश्वर को चन्यवाद दो। यह सब उसी की कुगा है। पंद्रह दिन बाद से स्कूल में दशहरे की छुटियाँ होंगी। मेरा कहना मानो, तो घर चले जाश्रो, श्रीर

पत्नी-पुत्र को साथ ले ब्राक्षो । यहाँ ब्राराम से रहेंगे ।" "दहाँ भी कुछ कष्ट नहीं हैं । मैंने कुछ ही दिन हुए खुर्च के लिये बीट रुपए मेले हैं । इसके ब्रातिरिक्त चौग्नखिया में सानी की

बुझा है। वह उस पर माता से श्रिधिक स्नेह रखती है।"
पीटरलाल कुछ नहीं वोले।

क्निया ने दुरंत ही फिर कहा—'चाचाजी, कमज़ोर हालत में यात्रा से माता और पुत्र को कोई हानि न पहुँचे, हवी भय से ऐवा कह रहा हूँ।''

"तो फिर दीवाली की छुट्टियों में जाकर ले आस्रो।"

"हाँ, ऐसा हो सकता है।"

दीवाली की छुट्टियाँ होने पर कुछ कपड़ा स्त्रादि ख्रीद जूनिया हैडमास्टर सहय की स्त्राज्ञा लेकर चौद्रखिया की स्त्रोर चला।

## पाँचवाँ परिच्छेद

# पिता, पुत्र श्रीर पवित्र श्रात्मा

हुआ ने सानी को प्रसृति ग्रह में बड़ी सहायता पहुँ नाई। वह कई रोज वहीं रही। उसके बड़े लड़के ने सानी के बगोच की चौकरी की। तमाम तरकारी तुइवाकर नगर में वेचने का सुप्रवंध किया। तरकारियाँ प्रायः सभी सतीप-जनक उत्पन्न हुई थीं। स्राव्ह वेग्रुमार हुआ या। हुआ का लड़का पाँच वैलगाहियों में भरकर उन्हें भावर की मंडी में वेच स्राया था। स्रभी कुछ स्राल् खेतों ही में थे, खोदे भी नहीं गए थे।

सानी अपने गृह में नवजात शिशु को दूप पिला रही थी, अचानक उसने द्वार पर चिर-परिचित पद-ध्विन सुनी। सानी ने सिर पर चादर सँभालते हुए बालक को विद्यौने पर सुला दिया, उसे नींट खाने लगी थी।

सानी उठ खड़ी हुई, स्त्रीर जुनिया ने उसे खोजते हुए मकान के स्रंदर प्रवेश किया, श्रीर श्रपनी बगत से एक पोटली निकाल संदूक पर रख दी।

दोनो ने एक दूधरे को देखा। दोनो कुछ देर तक चुप रहे।

ज्निया ने कहा — "शानी, श्रद्धी तरह हो ?" सानी—"शाँ, तुमने श्राने की खरर भी नहीं दी !" ज्निया— 'नहीं दे सका। खर्च का कष्ट तो नहीं है ?" सानो — "नहीं, क्रस्त कष्ट नहीं है ।" जूनिया ने एक रूमाल में बँघे हुए दस रुपए सानी के निकट रक्खे।

"नहीं, मुक्ते कुछ ज़रूरत नहीं । तरकारियों की यह कावल श्रन्छ। ग्रामदनी दे गई। मैं रंगुनाईजी को समस्त लगान दे दिया है। उनकी दूकान का जो कुछ उधार या, वह भी दे दिया। मैंने हाय खीककर याजक का जनमोस्वन मनाया। वही तो यह सब कुछ जाया है।"

जूनिया वालक के विद्धौने के निकट बैठ गया। सानी ने उसका मुँह एक चादर से डक दिया था। जूनिया चादर का एक सिरा उठाकर वालक का मुँह देखने को उत्सुक हुआ।

सानी ने उसका हाथ रोककर कहा—"छेड़ो नहीं, अभी-अभी सोया है,! मैंने आस-पास की समस्त विरादरी को भीज दिया।"

"ठीक किया, पैछा खर्च ही करने के लिये है। सानी, में तुन्हें राजवानी ले चलने के लिये स्राया हूँ। तुन्हें कल ही यहाँ का सब लेना-देना करके तैयार हो जाना चाहिए।"

''ऊँ हूँ, मैं कहीं नहीं जाती।'' ''ऐसान कहो। वहाँ वहें सुख से रहोगी। श्रन्छी संगति

'ऐसा न कहो। वहाँ वहें मुख से रहोगी। अरु मंति में रहोगी, रोज नई वार्ते सीकोगी। वहाँ न बोक्त दोना पहेगा, न भूमि खोदनी पहेगी। न फटा पहनना पहेगा, न जूटन खानी पहेगी। हेडमास्टर साहव के बँगले ही के हाते में रहने को सुंदर मकान मिला है। उनकी मेन दया और परोश्कार से परिपूर्ण महिला है।'' कहते-कहते जूनिया ने अपने साथ लाई हुई पोटली खोली। उसमें उसकी बाज़ार से ख्रीदी हुई एक औहनी थी, एक डेंबी का अपने हाथ से सानी के लिये सिया हुआ साथा था, एक नबीन बालक के लिये रेश्म का फ्रॉक था, और इक्त मेने थे। साया देखकर सानी चौंक उठी, कहने लगी—"यह क्या है ?" "साया है, तुम्हारे लिये यह मेम साहवा ने ऋपने हाथ से सिया है।"

''मैं यह मेमों का वस्त्र न पहनूँगी।'' कहकर सानी उठी। जनिया— ''कहाँ जाती हो ?''

"तुम्हारे लिये चाय बना लाती हूँ।"

चाय के लिये परनी की ऐसी चिंता जूनिया को जीवन में पहली ही मर्तवा ऋतुभव हुई। उसने कहा—''चाय की पत्तियाँ हैं १''

"हाँ, मैंने मेंगाकर रख ली हैं। तुम बालक को देखते रहना। मैं स्रभी त्राती हूँ।"

सानी चाय तैयार करने चली गई। जूनिया अपने मन में कहने लगा—चाय का शब्द सुनकर हुछे बुखार चढ़ आता था। अब जब यह उसे खरीदने लगी है, तब साया भी पहनेगी। आज नहीं, तो कल जरूर ही इसका ध्यान उधर जायगा। साया पहनने में मझ की ही कितनी बचत है। इसीलिये हेडमास्टर साहब खुद विलायती कपड़े नहीं पहनते, पर उनकी परनी उन्हीं का व्यवहार करती हैं।

सोए हुए बालक का एक पैर हिला, श्रीर ज्निया का ध्यान उधर चला गया। उसने चादर का कोना उठाया, श्रीर बालक का , मुख देखा। निष्पाप बालक—जगत् के द्वांदों की छाया श्रमी उसके 'चेहरे पर नहीं पड़ी थी —न-जाने किस श्रतीत की विस्मृति में ड्र्या हुआ सो रहा था!

जूनिया ने उसका मुख चूम लिया। कदाचित् उसके कोमल मुख में जूनिया की बढ़ी हुई दाढ़ी का कोई सखत बाल गड़ गया। बालक रोने लगा। जूनिया ने उसे गोद में लेकर शांत करने की कोशिश की. व्यर्थ गईं। सानी चाय छोड़कर चली आई, और कहने लगी—"बस, एक

वालक डेड महीने का हो गया था। यथि उछके मन में स्नमी रूप स्नीर घ्वीन की कोई पहचान उत्पन्न नहीं हुई गी, तथापि वह माता की स्नोर स्नाक्ष्मित हुन्ना, एवं जूनिया की गोद में स्नीर भी लोर से रोने लगा।

जूनिया ने हारकर कहा — "तुम्हीं इसे गोद में लेकर चुप करो सानी! मैं चाय ख़द बना लूँगा।"

जाना । न चाप , खुर पना छू गा। संत्री ने हेँसते हुए बालक को लिया, वह उसका केवल स्पर्श पाकर ही खप हो गया।

जूनियाने चाय तैयार की। सानी उसे कुछ खाने के लिये भी े दे ब्राई।

चाय पीकर जूनिया ने पत्नी से कहा—"वागिचे में स्रव जो कुछ बचा है, सब बुद्या को दे स्रास्त्रो । फ़राल बीत जाने पर गुराईजी स्रपनी जमीन चाहे जिसे दें।"

सानी चुर रही। जूनिया ने उसकी श्रोर से कोई विरोध न पाकर समक्षा, सानी राजधानी चलने के लिये राजी है।

उसने तुरंत ही फिर कहा—''धानी, हमें यहाँ करना ही क्या है है अगर तुम चाहो, तो हम कल दिन में ही सब कुछ ठीक कर सकते

अगर तुन चारा, ता इन कला दिन में हा तथे कुछ ठाक कर चकत हैं। शाम को तीन-चार बजे यहाँ से चल दें। वैलगाड़ी में जाना होगा, यात्रा में ही पूरे दो दिन लग जायँगे। सिर्फ़ चार ही दिन की

छुट्टियाँ हैं, जिनमें से एक आज का दिन गया ही समको।"' सानी बोली—"मैं चौमुखिया छोड़कर कहीं नहीं जाती।"

"कहना मानो, जिस दिन चौमुखिया छोड़ोगी, उसी दिन तुम्हारे दुख-संकट सब छुट जायँगे।"

"भाग्य में न होगा, तो ये सारी श्रापदाएँ वहाँ भी घेर लेंगी।

क्याराजधानी में कष्ट हैं ही नहीं १ पर कुछ, भी हो, मैं वहाँ न जाऊँगी।"

''यह तुम्हारी व्यर्थकी ज़िद है।''

"तुम मेरे वालक की भी ईवाई बना दोगे।"

"उसे ईसाई क्राय बनाना क्या होगा श्वह ईसाई बाद का वेटा ईसाई ठहरा ही I चलो सानी. सुग्हारे इस बालक के यहे हो जाने पर इसकी गढ़ाई का यहा समुच्चित्र प्रयंख वहाँ हो जायगा !"

"ग्रभी कुछ न कहूँगी। बुग्रा से पूछकर उत्तर दूँगी।"

"श्रन्छी बात है। मैं तब तक गुमाई जी से जाकर यह सब कहता हूँ। एक-दो दूकानों का कुछ उधार हिमाब भी दे स्राता हूँ।" कहकर जनिया उठा, स्रोर चौमाखिया की स्रोर चला।

अचानक उसके पीछे से आवाज आई—"जूनिया डूम है !"

ज्िया िस से पैर तह काँव उठा। बहुत राष्ट्र उसने सुना या। इस बार आवाज दोहरी मालूम दी थी। ज्निया ने गर्दन फिराकर पीछे फी श्रोर देखा, तो दो स्कून के छोटे-छोट विद्यारियों को बस्ता बनाज में दबाए, मार्ग छोड़ कर जंगल की श्रोर भागते देखा। ज्निया उनकी श्रोर देखता हुआ मार्ग में ठहर गया, श्रौर मन में कहने लगा — ज्निया हुम है! क्या वे परमेश्वर के बनाए प्राणी नहीं हैं क्या उनकी छाया से भूमि में पाप श्रौर उनकी साँस से बायु मंडल में विष फैलता है है क्या वे मार्ग में चलने के लिये नहीं, राँदे जाने के लिये पैदा किए गए हैं है

भागते हुए लड़कों में ज्ञिया को कहीं नंशय का चिह्न नहीं भिला। उन्होंने ज्ञिया की श्रोर देखा भी नहीं, श्रीर ज्ञिया ने फिर कोई श्रावाज भी नहीं सुनी। लड़के कदाचित् किसी वन के फल से श्राकुष्ट होकर पथ छोड़ चल रहे थे। त्र्निया मन में सोचने लगा, ज्यर्थ ही मेरे सन में शक पैदा हुआ। ल्निया िर अपने पय पर अप्रसर हुआ। कहने लगा—पहले तो किनी ने कुळ कहा ही नहीं। स्त्रगर कहा भी है, तो सरासर फूठ नोला है। वेचारे को मालूम ही नहीं, जूनिया वपितस्मा ले चका है।

ज्निया ने गुमाई जी के पास जाकर कहा — "में सानी को लेकर परकी राजधानी जा रहा हूँ। बसीचा उसकी हुपा के लड़के के श्रधीन छोड़ जाऊँगा, फ़क्क बीत जाने पर आप अपनी चींज सँमाल लीजिएगा।"

गुलाई जी के पास जूनिया से कहने के लिये कुछ न था। सानी के कारण उनकी जमीन की शोमा और मूल्य दोनो बढ़ रहे थे। वह कहने लगे—"अगले साल के लिये अगर तुम्हें बंदीचा लेना हो, तो मुक्ते दम रुपए लगान के और अधिक देने पड़ेगे। क्यों रे ज्निया! सुना है, तेरी छी ने अधेकला आलू ही सी दगए का बेचा है। जमीन ही ऐसी है। फिर निकट ही पानी!—प्रीध्म के प्रचंड ताप में भी सुखता नहीं। बोल, दस रुगए अधिक देने को तैयार है न श्री

"मैं स्त्री-पुत्र-सहित राजधानी जा रहा हूँ। जमीन लेकर करूँगा क्या। मैंने मिहनत कर आपकी जमीन को उपजाऊ साबित कर दिया है, आप जिसे चाहें दें, और जितना चाहें लें।"

"राजधानी में कुछ ठौर-िकाना भी कर आया है, या वैसे ही। परदेस में बाल-वचों को लेकर चला लायगा।"

"गुजर के लावक कर ही श्राया हूँ। होटे गुगाई कहाँ हैं ! कुपा कर उन्हें बुनवा दीजिए। बढ़, श्राप जानते ही हैं, मेरे मास्टर के न मैं में उनके किये दो किताये श्रीर कुछ चित्र लाया हूँ।" कहते हुए जुनिया ने श्रपनी जैव से कुछ ईसा मसीह के तिरगे चित्र श्रीर दो सचित्र हिंदी कहानियों की पस्तक निकालों। "वह छुटियों में निनहाल चला गया है।स्कूल खुत्तनेपर स्रावेगा।"

"तत्र उनसे भेंट न हो सकेगी। श्राप कृपा कर ये उन्हें दे दीजिएगा।" कहकर जनिया ने उन्हें पस्तकें श्रीर चित्र दिए।

इसके बाद जूनिया चीमुलिया में द्रापने तमाम परिचितों से मिला। प्रपने उत्पार का एक एक पैसा खोज खोजकर साफ्त कर द्राया। घर लीटते समय गाड़ी के पड़ाव में गया, स्त्रीर राजधानी के लियेनी राष्ट्र किराए के ठहराकर एक वैलगाड़ी तय की।

ज्निया लौटकर घर ख्राया। उसकी बैठक की मेज पर एक नई लालटेन ख्रपना प्रकाश फैला रही थी। ज्निया उस्कट इच्छा रखने पर भी कभी लालटेन नहीं ख्रीद सका था।

उसने देखा, तमाम बैठक में कूड़ा पड़ा है। एक छोर छालु घों का देर लगा था। दीवारों पर उसकी तसवीरों में की छनेक कीलें निकल गई थीं। कोई छाड़ी छोर कोई तिरही लटक रही थीं। परमेश्वर की दस छाजाछों का पत्र तो सुरिच्त था, पर उसका छाजा-पत्र कमरे में छाने-जानेवालों की पहुँच के निकट होने के कारण उखड़ भी गया था, छोर उसका निम्नांश फटकर सायव भी हो गया था।

पर उसकी तथियत यह सब कुछ देखकर जरा भी खट्टी न हुई । उसकी बनाई हुई मेज का एक पाया लकड़ी के सिकुड़ जाने से टेट्डा पड़ गथा, श्रीर उसकी दो तिपाइयाँ कदाचित् टूट जाने के कारण तथा गरम करने के काम में लाई जा चुकी थी। जूनिया की श्राँखों में श्रव भाँति-भाँति का फरनीचर बस गया था। श्रवने हाथ के उन भोड़े नमूनों को जूनिया ने मेज श्रीर तिपाई का नाम दिया था। यह समभूत्यमक्तकर उसे लजा जात होने लगी।

सोने के कमरे में सानी श्रानी बुश्रा से बातें कर रही थी। उन्हें

जूनिया के लौट आने की आहट नहीं मिली थी। जूनिया ने वहाँ प्रवेश किया।

सानी की बुद्धा ने कहा—"श्राने में कुछ देर कर दों। सानी कब की रोटी तैयार किए बैठी हुई है।"

"कल जाने का निश्चय कर चुका हूँ। कई जगह मिलना-जुजना या।" "कल ही. इतने शीव !"

"क्या करूँ, मजबूरी है, स्कूल में छुटी भी नहीं। स्कूल में द्वम समको, सारा काम मेरे ही जिम्मे है। मैं जाकर प्रगर स्कूल का घंटान वजाऊँ, तो कोई भी विद्यार्थी पट्ने न श्रावे। विद्यार्थियों की वात छोड़ दो बुत्रा, मास्टर लोग भी मेरे ही इशारे को सुनकर क्षपना दरजा बदलते हैं।"

"सानी को भी साय ले जास्रोगे !"

"हाँ, इसी को लेने तो ऋाया हूँ।" "ठीक है नेटा, ले जाग्रो। इसके विना तुम्हें कब्ट श्रीर तुम्हारे

विना इसे तकलीक ।"

रानी चुपचाप यह सब कुझ सुन रही थी। जूनिया पत्नी को राजधानी चलने के लिये राज़ी पाकर खुश हो उठा, और रात ही मैं गाड़ीबान के पास जाकर उसे एक रुपया वयाने का दे आया, और दूबरे दिन बारह-एक बजे चल देने का निश्चय कर घर आया। सानी वोली—"कल ही कैसे जा सकते हैं। इतने दिनों से यहाँ

रहते श्राए हैं, एक ही दिन में कैसे सब कुछ तय कर लेंगे ?"

'तय करना ही क्या है । गुमाई जी से कह-पुन आया हूँ। जिसका जो कुछ देना या, दे आया हूँ। बगीचा और मकान हुआ के लड़के को दे जायँगे। केवल एक ही काम बचा है—वह है मकान के अंदर की तमाम चीज़ों के बाँच लेना। इन चीज़ों में से भी बहुत-सा बेकार सामान है, उसे राजधानी तक लादकर क्या करेंगे। मेरे लोहारी श्रीर बढ़ईशिरी के जितने भी श्रीजार हैं, सब श्रवने उस्ताद बढ़ई के यहाँ रख जाऊँगा।"

ज्निया ने रात में ही श्रिष्ठकांश सामान बाँच लिया । सुरह उठकर उसने तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया, श्रीर एक वजे तक वैलगाड़ी लदवाकर, पत्नी-पुत्र-सहित गाड़ी में सवार हो राजधारी को चल दिया।

राजधानी पहुँ नकर ज्निया ने श्रॉडट हाउस में श्रपना सामान उतारा, श्रौर सकुचित पदों से सानी ने श्रपने पुत्र को गोद में सेकर बहाँ प्रवेश किया। ज्निया की श्रानुत्य-विनय मानकर सानी ने साया पदन लिया। श्रम्यास न होने के कारण सानी उस नवीन वस्त्र में भूजी श्रौर खोई-सी प्रतीत हो रही थी।

शोर सुनकर डेज़ी उसी समय जूनिया के पास ऋाई, और कहने लगी--"स्त्री-पुत्र को ले ऋाए !"

"जी।"

"कहाँ है. सुके दिखाओं।"

मुक्त प्रकृति की कठारता में ने श्रयनी श्राशीयिका निकालनेवाली इन्ट-पुष्ट शरीर की सानी डेज़ी के समीप श्राई। उसने लजा से किर नीवा कर लिया।

डेजी ने पञ्चा-"साया ठीक हन्ना !"

सानी मूर्तिवन् रही। डेज़ी ने उसकी गोद के वालक के सिर पर अपना उजला हाथ रखकर पुत्रा— "फ़ॉक ठीक हुन्ना ?"

सानी फिर नीरन रही। जूनिया ने उत्तर दिया—"ठीक ही हुए। गाँव की गँवार है, घीरे-घीरे बोलना सीखेगी।"

पाँचवें दिन जूनिया स्त्री श्रीर पुत्र को गिरजे में ले गया, श्रीर पादरी साहव ने उन्हें वनितस्मा दिया। ह्योटे वालक का नाम जेम्स रक्ता गया।

# तृतीय खंह

बि धा

की

स्को

駧

#### पहला परिच्छेद

## हिंदी-टीचर

जिस इमरे में जानिया रहता था, उसकी बमाल में ही एक श्रीर इमरा था। उसमें हैं इमास्टर साहव का कुछ टूटा हुआ फरनीचर, इन्ह फूटे हुए जैंप, पाँच-सात मिट्टी के तिल के कमस्तर, एक-दों 'पुरानी दरियाँ श्रीर कुछ कितावें तथा अख्वार रक्ले हुए ये।

सानी के आने पर हेडमास्टर साहव ने जूनिया को उस कमरे ही ताली देते हुए कहा— "आपको अब स्थान की कमी प्रतीत होगी। यह बाल के कमरे की ताली है। उसमें कुछ टूटा-फूटा समान पड़ा है, आपके उपयोग का हो, तो आप उसे भी काम में ला सकते हैं।"

जूनिया ने विनीत मान से ताली ली, श्रीर चाय पीकर दूसरे दिन मुद्द कमरा खोला । कमरे के श्रंदर का सामान देखकर वह प्रसन्न हो गया, श्रीर सानी से कहने लगा—''यह सब सामान भी हमें व्यवहार में लाने के लिये मिल गया है। मैं ये सब चीज़ें बाहर रखता हूँ, तू हसे साफ कर। दिन-भर छुट्टी है, श्राल यही काम होगा।''

जूनिया ने तमाम चीज़ें कमरे के बाहर रक्खीं। बीच में एक द्वार था, उसे खोल देने पर उसके रहने के कमरे और नए कमरे के बीच में मार्ग निकल आया। सानी कमरा साफ़ करने लगी।

जूनिया वाहर रक्खी हुई मेज को भाइते हुए कहने लगा—"एक भल हो गई सानी!" "कौन-सी ?"

"श्रपने तमाम श्रीजार चौमुखिया के बढ़ई को दे श्राया ।"

"यहाँ उनकी फारूरत ही क्या है १"

''ज़रूरत दिखाई देने पर ही तो मुक्ते पञ्चतावा हुआ। यह मैज तो विलकुल ठीक है, पर दोनों कुर्तियां दूरी हुई है। इस वक्त एक हथीड़ा भी होता, तो मैं ठोक-पोटकर इन्हें काम का बना तेता। स्कूज के छानेक मास्टर जूनिया को खिड़ी समफने लगे हैं। सानी, कभी-कभी मुक्ते भी हस बात में संदेह नहीं जान पड़ता।"

सानी कमरा बुहारते-बुहारते बाहर ख्राई और कहने लगी—''क्या कह रहे हो ?''

"कुछ नहीं। एक इथौड़ा भी तो ख़पने लिये नहीं रक्खा, किनने काम की चीज़। इसके श्रतिरिक्त वाप-दादा की यादगार विना सोचे-समके गँवा दी।''

सानी मुँह बनाकर बोली —''बाप-दादों के धर्म की परवा नहीं की, और एक हपौड़े के लिये ठड़ी साँसे मर रहे हो ?''

जूनिया ने बात टालकर कहा--- ''साफ करके इन कनस्तरों में श्राटा-चावल रक्षेंगे।''

सानी फिर कमरा साझ करने चनी गई। जूनिया मेज के ऊपर खड़े होकर दोनो दिग्यों को फटकारने लगा।

सानी वाहर आकर कहने लगी — "भूखे पेट परिश्रम नहीं होता। मैं कल्दी से रोटी पका लेती हूँ । छोड़ दो स्त्रव। किर खा-पीकर हो जायगा।"

''जग देर ठइरो खानी। एक ही कमरापास में था। लाचारी थी, इसीलिये उसी में खाना भी पकाता रहा। दुम नया कमरासाफ कर चुकीं, उसके स्त्राचे हिस्से में इस दरी को मोड-माड़ इसका कटा हिस्सा ख़ियाकर विद्धा देता हूँ। वहीं चारपाइयों डालकर रोने का इंतज़ाम हो नायगा। ख़ावे हिस्से में एक तरफ किम्मरी श्रीर दूमरी श्रीर सामान रख देता हूँ। श्रमी मिनटों में। खरा देर उहरो, खाना इसी नए कमरे में बनाश्रोगी।"

जूनिया श्रौर सानी ने तमाम खाने-पीने का सामान उठाकर उस कमरे में रक्खा।

हानी चूल्हा पुलगाती हुई कहने लगी—"नगर में तमाम चीर्ज़े -ख्रीदनी पड़ती हैं। चीमुलिया में लकड़ी-पानी का कैहा मुख था!" "एकड़ी जंगल से लाने में परिश्रम भी तो पड़ता, उसका क्या

कुछ भी मूल्य नहीं ?''

"कोयला तो लकड़ी से महँगा आता होगा न ?"

"6 1"

"फिर लक्दी ही से क्यों न खाना पकाया जाय ?"

"कुछ श्रिषक खर्च नहीं होगा। श्रंत में वही बात श्रापड़ती है। लकड़ियाँ जलाने से छुश्रों पैदा होता है, जो सारे घर को मंदा करता है। कपड़े कितनी जल्दी मेते हो जाते हैं, वर्तनों में श्रंता कारिस्त जमा होती है, श्रीर दीवार तथा छत श्रंतम काला श्रीर डरावना रूप घारण करते हैं। साफ रहेंगे, साबुन कम खर्च होता ये क्या बचत की मर्ट नहीं?"

सानी ने सिर हिलाकर कहा-"हाँ, ठीक बात है।"

''यहले बहुत दिनों तक में भी इस बात को नहीं समका था। लकड़ियों से ही खाना पकाता रहा। कमरे को घुएँ से बचाने फे लिये बाहर उस दीवार के सहारे चूल्हा बनाया था। परभू पाचा ने शाकर मना किया। कहने लगे, जाड़े और बरसात में बड़ा कष्ट होगा। कोयलों से खाना बनाओ। मैंने उनकी बात मान ली।" सानी रोटी पकाने लगी। जूनिया एक पत्थर उठा लाया, और दो-चार कीर्ले खोज, ठोक-ठाककर कुर्तियों की मरम्मत करने लगा। लड़का चारपाई पर पड़ा सो रहा था। वाहर ठोक-ठाक की ग्रावाज सुनकर लग पड़ा, और रोने लगा। सानी उसके निकट. जाकर उसे चुप कराने लगी।

जूनिया ने कमरे के छांदर आकर कहा— "चलो, यह चारपाई उठाकर नए कमरे में बिल्ला देता हूँ। वहीं तुम अपने बच्चे को भी देखती रहोगी, और खाना भी तैयार होता रहेगा। इस कमरे में वह दूसरी दरी विज्ञाकर मेज लगा देता हूँ। यह हमारी बैठक का कमरा रहेगा।"

सानी लड़के को लेकर उठी। जूनिया ने चारपाई तथा विस्तर उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया, श्रीर वहाँ दरी विद्याकर मैक रख दी। दोनो कुर्तियाँ भी वहीं डाल दीं।

हुवके बाद जूनिया ने तमाम वाहर पड़ा हुआ सामान छाफ़ कर दोनो कमरों में, जो जहाँ के लिये उपयुक्त समस्ता, रख दिया। खा-पीकर, जो कुछ काम रह गया था, जूनिया ने पूरा किया। संध्या-समय परमू चाचा को चाय पीने का निमंत्रण दे आया। परमू चाचा आए, और जूनिया की एहस्पी देखकर बड़ा संतीष प्रकट किया।

दूसरे दिन स्कूल था। जूनिया को पका-पकाया खाने को मिल ा गया था। वह आठ ही बजे खा-पीकर स्कूल चला गया।

स्कूल उस समय खुला नहीं था। स्कूल की चामियाँ दूसरे चौकीदार के पास रहती थीं, नहीं स्कूल खोलता था। नह स्कूल के हाते में ही, अपने क्वार्टर में, रहता था।

जनिया चौकीदार के क्वार्टर में पहुँचा, ग्रीर कहने लगा—
"क्यों जी ! ग्राज क्कल नहीं खोलोगे नया ?"

चौकीदार खाना पकाकर खा रहा था, बोला—"आज तो तुमने रात भी खुलने नहीं दी। पकी-पकाई रोटी खाने को मिली, जान पढ़ती है। बाल-बचों को ले आए ?"

"ĕĬ I"

"क्व १"

"कल ही लौटा हूँ। लाश्रो, चामी दे दो, मैं तब तक स्कूल खोलता हूँ।"

"ग्राठ तो वजने दो।"

'आठ वज जुके। मेहतर वरामदों को साक्ष कर रहा है, फिर वह दरजों में काजू देगा, और मैं मेर्ज़े साफ़ कर तुम्हारा काम कर वेंगा।''

चौकीदार ने . खुश होकर चाभियाँ देते हुए कहा— "तुम बहुत नैक ब्रादमी हो जूनिया! मगर तुम इसी तरह मुक्ते टाल देना चाहते हो। तुमने ब्रापने बेटे होने की . खुशी में दो बताशे भी तो नहीं खिलाए!"

"यतारो क्या, में तो तुम्हारी दावत कर दूँ न १ पर मेरे यहाँ खाने से तुम्हारी जात चली जायगी ।" कहकर जूनिया स्कूज खोलने चला गया।

स्कूल खोलकर उस दिन जूनिया ने दूबरे चौकीदार का बहुत-सा काम कर दिया। तमाम दरजों की खिड़कियाँ और द्वार खोल दिए, मेज़ों और कुियों पर काड़न फटकार दिया, एवं ब्लैक्नोडों पर की सकेदी मिटा डाली।

फिर उसने हॉल की घड़ी में जाकर वक्त देखा, श्रमी नी बजने में पंद्रह मिनट थे, जो उसके श्रपने ही थे। दो-चार लड़के श्राकर फील्ड में खेलने लगे थे।

जूनिया विछ्ले भाग के एक दरजे के अंदर चला गया। उसके

दिमान के प्रदर क्रॅगरेजी की शिक्षा प्राप्त कर स्कून में मास्टर पन जाने की घुन वैसी ही वसी हुई थी। वह एकांत्र पाकर मास्टर साहव की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर अपनी किताब खोलकर पढ़ी। किर खड़ा हो गया, और घीरेबीरे मास्टरी का रिहर्सल करने लगा।

उसने किताव मेज पर उत्तट दी। पहले डेस्क की श्रोर उँगली कर धीरे-धीरे पूछा — "कुड !"

उसने कुछ देर प्रतीका की।

फिर दूसरे डेस्क की ओर इशारा कर पूजा—"यू. कुड ?" फिर उसने स्वर बदलकर स्वयं ही उत्तर दिया—"सी यू

ही कुह।"

'हैं SS, सी यूडी कुड!'' जूनिया ने तादना दिखाते, तर्जनी हिलाते हुए कहा।

फिर तीसरे डेस्क से पूछा-"यू ?"

मानो तीसरे डेश्क ने उत्तर दिया—"सी यू एल् डी कुड, कुड माने—"

"नहीं, यू ?" कहकर चौथे से पूछा।

"सी स्रो यू एल् डी कुड, कुड माने सका।"

"शाबाश !" कहकर जुनिया ने मन में विचार किया — होशि-यार है, इसका नंबर बदलना चाहिए, पहला होना चाहिए ।

जूनिया उठा, और पहले सीट की तिगई और डेस्क उठाकर चीये की जगह पर रख दिया, और चीये की तिगई-डेस्क पहले के स्थान पर क्रायम कर दिया।

बह फिर सास्टर साहव की कुर्ती पर आकर बैठ गया, और न-जाने क्या करना चाहता था कि एक उस दरजे का विद्यार्थी आ पहुँचा। ्रानिया घवराकर उठा। लड़के ने उसे कुर्धा से उठते हुए देख किया।

"शब्दा!यह बात है। मैं श्रमी शर्मामास्टर साहब से कह हुँगा।"

"स्या कह दोने !" जूनिया ने कोट माइते हुए कहा।

"कडूँग, जूनिया धापकी कुर्सी पर बैठता है।" "कह देना। में नहीं हरता किसी से। चोरी की है क्या प

खारी बाद यायवा की है। ब्रगर ब्रादमी पढ़-लिखकर तरफ्की कर के, तो चाहे जिस कुसी पर बैठ सकता है।"

"लेकिन दुम चौकीदार हो, कुली हो।"

"क़ुत्ती नहीं हूँ । जूनिया क्षिर पर योक्त ले जाना कर का छोड़ फुका।" कहकर जूनिया ने किताव सँभाली, श्रीर स्कूल का घंटा रज्ञाने चला गया।

घीरे-घीरे साल-भर बीत गया। जूनिया ने प्राइमर श्रला रख दी। वह उसे यद्यी कंडस्थ थी, तथापि उसे उसमें कुछ भीपण् राजार नजर झाई। उसकी शंकाओं का समाचान कोई न कर

प्रकार | उन्हें वैद्या है प्रकार क्षेत्र के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्व

खुसती ।

सानी हीरे-धीरे सम्य हो चली थी। ख़ब बह पति-देवता की ग्राँचो ज्ञाहाओं का पालन करती थी। उसे ख़ब न बोम होना पहला था, और न बहुत ही खानी पहली थी। ख़ब बह साथ पहन झुर्छों पर बैठने में हिचकती न थी। ख़ब बह बूता पहन सुनिया के साथ गिरके में चाती हुई शर्मांदी न थी। जूनिया ने उसे क्राँगरेदी पहाने के लिये लाख पिर पटका, पर उसर उसका मन ही नहीं लगा। हाँ, डेज़ी की संगति से उसे कुछ सुई चलाने का अभ्यास जरूर हो गया था।

पीटरलाल फ्रौर जूनिया एक ही मालिक के सेवक थे, पर दोनो के कार्य-क्षेत्र फ्रलग-प्रलग थे। पीटरलाल जूनिया के घर से कुछ दूर पर भी रहते थे। दोनों के बीच का फ्रानु-संबंध पूर्ववत् स्थिर रहा। पीटरलाल के नगर में रहने पर वे दोनो एक दूवरे के घर जाकर सप्ताह में एक बार ज़रूर ही मिलते थे।

जूनिया का लड़का जेम्स चलने-फिरने ख्रीर ख्रपनी सुमधुर वागी से घर ख्रीर ख्राँगन को प्रतिध्वनित करने लगा था।

राजधानी में रहते-रहते जूनिया की रुचि भी परिष्कृत हो चली थी, श्रीर उसके पास कुछ पाधन भी जुटने लगे थे। उसने प्रपनी वैठक सजाने में कसर न की। पीटरलाल ने उसे हिंदी में ईसाई-धर्म-संबंधी प्रनेक छोटी-मड़ी किताने दी थीं। उन्हें श्रन्छी तरह रखने के लिये जूनिया एक श्रलमारी ले श्राया। उसने भोति-भोंति के बाहियल के बाह्य काग़ज पर लिखकर दीवारों पर जड़े थे। ईश्वर की दह श्राज्ञाएँ किर लिखकर दीवार पर निपकाई थीं, श्रीर प्रपनी पाँचो श्राज्ञाओं को भी नहीं भूला था। डेजी की सहायता से सानी ने कॉस-स्टिच में दो जाली के रूमाल काढ़े थे। एक में श्रमरेजी में 'वेलकम' श्रीर दूबरे में 'ही हाइड क्रॉर अस' लिखा हुश्रा था। जूनिया ने उन दोनो को को में कराकर दीवारों पर लटका दिया था।

स्कूल में अन्य दरजों को हिंदी पढ़ाने के लिये एक टीचर की ज़रुरत हुई। इंडमास्टर साहब जूनिया को न भूते। उन्होंने उसे उक्त स्थान पर नियुक्त कर उसके बेतन में दो चगए बढ़ा दिए।

### दूसरा परिच्छेद

#### श्रामर

उस दिन जूनिया नया सुट पहन, विस पर नया साफा लपेट स्कूल क्ला। खुते कॉलर का कोट और पतळून पहनने की उसे इच्छा करूर थी, पर हेडमास्टर साहब की सादगी की उस पर गहरी छाप पड़ी थी। जूनिया सोचता या, अगर खुले कॉलर का कोट पहर्नू गा, तो हेडमास्टर साहब की नज़रों में ज़रूर गिर लाऊँगा। इसके छातिरिक्त खुते कॉलर के लिये उजली क़मीन और टाई चाहिए। यह कॉलर के छंदर अगर कुरता मैला भी हो, तो काम चल जाता है।

उस हार की रात में जिस लाठी ने उसका साथ दिया या, जूनिया ने बड़े यहन से उसे सँभाक कर रक्षा था। वह उसे लेकर कभी-कभी यूमने निकल लाता था, पर स्कूल कभी नहीं तो गया। आज टीचरी के पहले दिन उसने उसे भी स्कूल ले जाना आवश्यक समझा। कहने लगा, उंडा साथ रखना चाहिए। लड़कों के पीटने के लिये कहा होना ही चाहिए।

रोज की आदत के अनुसार ज्विया जल्दी ही घर से निकल पढ़ा था। मार्ग में सेचने लगा — मैं बड़े सबेरे स्कृत चला आथा। कोई भी मास्टर इतनी जल्दी स्कृत नहीं पहुँचते। लोग कदा-चित् मेरी हँसी उड़ावेंगे। मैं अब चौकीदार नहीं रहा, क्यों इतने गहले ला पहुँचूँ। दस बजते-बजते चला ही लाऊँगा।

वतः विताने के लिये जूनिया कुछ घूमकर स्कूल जाने का

विचार कर रहा था। अचानक कहने लगा, मेरी जगह जो जीकीदार नियत हुआ है, शायद वह घटा वजाना सूत्र जाय। नीकरी का पहला दिन ठहरा, बुटि हो जानी संभव है।

बेचारे नए चौकीदार को कर्तन्य-पथ सुफ्ताने के लिये उसने प्रपनी गति परिवर्तित कर देने की ठानी, पर किर न-जाने क्या सोच, एक दीवार पर बैठकर अप्रानी पुस्तक खोक्ती, और दुविधा में एहा उसे पढ़ने लगा। तुरंत ही किर सोचने लगा—मैं कहाँ बैठ गया। कोई परिचित मनुष्य देखेगा, तो क्या कहेगा। सुक्ते अपनी व्यिति का ज्ञान होना चाहिए। मैं अब मास्टर हूँ। चौकीदारी का स्रतिम दिन कल बीत चुका।

जूनिया उठा, और घूमने निकल गया। कुछ दूर जाकर फिर स्कूल के पथ पर लौट श्राया। स्कूत का घटा उस समय भी वजना छुरू नहीं हुश्रा था। उसने लंबे क़दम बढ़ाए, श्रीर कहने लगा, जूनिया! मूर्ज ! त् किस फेर में पड़ गया। नया चौकीदार बहुत चुस्त मतीत होता था। उसने भून होनी असंमव है। मैं ही सुँह की खा चुका हूँ। घंटा ज़रूर बज चुका है, मैंने सुना नहीं। मास्टरी के पहले ही दिन की यह देर ज़रूर हेडमास्टर साहरू को खटकेगी।

वह भागता हुन्ना स्कूल की स्त्रोर बढ़ा । स्रचानक सुना—''ठन् ठन् ठन् ठन् ठन् ठन् .....''

जूनिया ने संतोष की साँच ली, ब्रीर घीरज के साथ स्कूल चला। इतना होने पर भी वह सब मास्टरों से पहले वहाँ पहुँच गया।

मार्ग में लड़के उत्सुक होकर उससे पूछने लगे—"जूनिया, ग्राज घंटा नहीं बजाया ?"

"नहीं, मेरी वदली हो गई। मैं श्राज से मास्टर हो गया।" कहते हुए जूनिया ने श्रापनी लाठी दिखाई। जूनिया हॉल में गया। घड़ी देखी। ख्रमी दस बजने में पंद्रह मिनट ये। वहाँ से उसने चौकीदार के पास जाकर उसने कहा— "हाँ, ठीक है। हसी तरह धीरे-धीरे रस्सी खींचते रहो। ख्रिकिक न खींचना, नहीं तो घंटा उत्तर ख्रटक जायगा, ख्रीर बजना शंद हो जायगा, बदनामी होगी।"

स्कृत गुरू हुआ। पहते घंटे में जूनिया को 'क्र' दरने में हिंदी पढ़ानी थी। उसने विर पर साक्षा जमा, लाठी श्रीर जूतों का खटका देते हुए दरने में प्रवेश किया।

पंद्रह छोटे-छोटे लड़कों का दरजा था। किछनदाछ ने रामसिंह की तखती बदल ली थी, स्त्रीर हेतराम की नई किताब खो गई सी। इन दो प्रश्नों को लेकर दरजे में शोर मचा हुन्या था, उछ समय ज़ित्या ने वहाँ प्रवेश किया।

जूनिया के प्रति श्रादर प्रकट करने के लिये कोई भी लड़का खड़ा नहीं हुन्या। जो पाँच-सात खड़े थे, वे पहले ही से उस इालत में थे। लड़कों ने समफा, जूनिया चौकीदार है, रजिस्टर सेने श्राया होगा।

जूनिया को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने मेझ पर कई बार इंडा मारते हुए कहा—''चुप रहो। मास्टर दरजे में ऋग गए, और खहा होना तो एक क्रोर, तुमने यह शोर मचा रहला है।''

दो-चार लड़के कहने लगे - "हैं, मास्टर आ गए ?"

. पाँच-छात कानाफूनी करने लगे— ''यह तो जनिया चौकीदार है।'' हैतराम अपने कोट की बाँह से गालों पर के आँसू पोंझता हुआ कहने लगा—''केंड्र मेरी कितान किंधी ने चुरा ली। अन बाचूजी मुक्ते घर जाने पर मारेंगे। केंड्र ।''

रामिंह किसनदास के हाथ से अपनी तखती छीनते हुए कह

रहा था — ''ला मेरी तखती, नहीं तो चल श्रमी हैडमास्टर' साहब व के पास।"

जूनिया फिर लाठी मेज पर बलाकर कुर्ली पर बैठा। श्रव सब . जरूके घवराए। समक्षने लगे, चौक्षीदार की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि दरजे की कुर्सी पर बैठ सके। फिर जूनिया कोई मामूली चौकीदार न था, श्रॉफिस की वैंच पर बैठता था।

जूनिया रोव के साथ कहने लगा—''खड़े हो जाग्रो तुम सब-के-सब ग्रपनी-ग्रपनी वेचों पर। मैं तुम सबको सज़ा दूँगा।''

एक लड़का बोलों—''श्राप हमें पढ़ाने आए हैं <sup>9</sup>?' ''श्रीर नहीं तो क्या तुम्हारे साथ मज़ाक़ करने आया हूँ। बड़े अफ़्सेस की बात है, तुम्हें अब तक नहीं मालूम हुआ कि मैं

तुम्हारा मास्टर हो गया हूँ।"

हेतराम कुछ चुप हो गया था, फिर रोने लगा—"मास्टरजी, मेरी कितान चुरा ली, ऊँ-ऊँ ऊँ।"

"चुपो, जरा ठहरों, तुम्हारी किताब का भी पता लगाऊँगा।" कोई भी लड़का बैंच पर खड़ा नहीं हुआ था।

ज्निया ने फिर क्रोध के स्वर में कहा—"तुम वेच पर खड़े नहीं हए. उठाऊँ डंडा!"

हुए, उठाऊ डढा !"

लड़कों ने घत्रराकर कहा—"माफ्र कीजिए, हमें कुछ मालूम न था।"

"तम मेरे आने पर खड़े क्यों नहीं हए ?"

"अब मालूम हो गया, अब वैसी भून न करेंगे।"

"श्रन्छा, मैं दरजे के बाहर जाता हूँ, श्रीर फिर श्राता हूँ।" कहकर जूनिया दरजे से चला गया, श्रीर उसने फिर प्रवेश किया।

इस बार सब लड़के बाक्षायदा उठे। जूनिया ने बहुत गंभीर होकर उन्हें बैठ जाने का इशारा किया। सब बैठ गए, फिर उसने हेतराम को समीप बुलाकर पूजा-"तुम्हारी किताय खो गई। . किसने चराई।"

"मालम नहीं । मैं पानी पीने गया था ।"

"इसकी किताब किसने चुराई ? सच-सच कहो, नहीं तो मैं सारे दरजे को पीट डालूँगा!"

किताव का कुछ पता न चला। जूनिया ने लड़के को धीरल देकर एहा—"प्रगर शाम तक किताव न मिली, तो मैं तुम्हारे लिये एफ किताव लरीट वँगा।"

किसनदास ने रामसिंह की तख्ती लौटा दी थी। दरजे में शांति विराज गई थी।

जुनिया ने कहा-"हिंदी का कौन-सा सबक्त पढ़ना है ?"

"त्राज डिक्टेशन है मास्टर साहब !" एक लड़के ने कहा ।

"श्रच्छी बात है, सब तैयार हो लिखो।" कहकर जूनिया ने किताब खोली, श्रीर डिक्टेशन बोलने लगा।

जूनिया श्रामे के लहकों का डिक्टेशन देख रहा था कि पीछे किर घोर हुआ। एक लहका एक दूसरे लहके की तख्ती झीनता हुआ कह रहा था—"देखा, मास्टर साहब, इसने तख्ती में क्या लिख दिया है।"

लड़के ने ख़ारंभ का कुछ हिस्सा मिटा दिया था, पर कुछ बाक़ी कर गया था। दूधरे लड़के ने वह तख़ती छीनकर जूनिया के सामने रक्ती।

जूनिया ने पढ़ा, उसमें लिखा था—"डूम है।" जूनिया का दिल घड़कने लगा, उसने लड़के को पास बुजाकर फटा—"यह तमने क्या लिखा!"

"कुछ नहीं मास्टर साहव !" "किसके लिये लिखा !" "किसी के लिये नहीं।"

"तुम्हें मैंने कहीं देखा है।"

"eř !"

"कहाँ १"

''चौमुखिया में ।''

"प्रचान के यहाँ १"

"हाँ, वह मेरे मामा है।"

ज्निया ने उस लड़के से कहा—"देखो, यहाँ स्कूल है, घर से सानाप ने तुम्हें यहाँ कुछ अच्छी बार्ते सीखने को मेजा है, अगर सुरी बार्ते सीखोगे, तो उसका अच्छा असर न होगा। जाओ, अपनी जगह नैठो।"

पहला घंटा बजा, श्रौर जूनिया लाठी उठा चिंतित हृदय से दूसरे दरजे की श्रोर चला।

किसी प्रकार सातो घंटे विताकर जूनिया को छुट्टी मिली। वहः सीदा पीटरलाल के बहाँ पहुँता। उन्हें श्रपनी सरक्षकी की कया छुनाई, श्रीर रात के भोजन के लिये श्रपने घर ले गया।

खाते वक्त पीटरलाल ने पूछा—"नौकरी पसंद है न १ वेतन क्या मिलेगा १"

"वैसे नौकरी पसंद ही है। चौकीदारी से तो ख्रच्छी ही है। वेतन में सिर्फ़ दो रुग्ए की तरफ़क्की हुई है। लेकिन चाचाजी—" कहते-कहते जनिया रुक गया।

"हाँ, चीर्ज़ महाँगी हैं। नगर का निवास ठहरा, लकड़ी, मिट्टी, पानी श्रीर रोशनी के लिये भी पैसा देना पड़ता है। किर श्रव तू परिवारवाला भी वन गया, चौदह रुपए महीने से होता क्या है?"

"चाचाजी, ग्रॅंगरेजी की एक किताब में समाप्त कर चुका हूँ।

दूसरी भी श्राची पढ़ ली है। छोटे दरनों में श्रॅगरेज़ी पढ़ाने का

"हैडमास्टर साहब की राय लेकर एक दिन फिर पादरी साहब से सिलो । नेक हैं, सन लेंगे।"

"यही सोच रहा हूँ।"

पीटरलाल के बिदा होते समय जूनिया ने उनके उचार की श्राधी रफ़म लौटाते हुए कहा—''देर के लिये जमा माँगता हूँ।''

वीटरलाल-"ऐसी क्या जल्दी है। रक्लो, स्रभी तुम्हें जरूरत

जूनिया—''जन काम पड़ेगा, मैं फिर श्रापसे मॉंग लूँगा, श्रापका तो भरोसा ही है चाचाजी!''

"भरों । केवल मधीह का है, जिसने हमारे पापों को अपने रक्त से घोया। उसके आशीर्वादात्मक हाथों की छाया तुम्हारे किर पर हो कि तुम उसके विश्वास पर क़ायम रहो।" कहकर पीटरलाल ने रुपए सेंभाले. और अपने घर चते।

ज्निया को हिंदी पढ़ाते हुए कई महीने हो गए। उसकी दशा सुघर चली थी। किसी तरह डरा-बमका, हाथ पटक, लाठी दिखा, सहकों को घेर पढ़ाई कर सेता था। छोटे दरजों के सहके थे, सान ही बाते थे।

जुनिया का चहयोगी चौकीदार पहले जूनिया का दोस्त था। वह उसके साय भूमि पर वैठकर घूम-पान करता, चार्मिक वहस करता, श्रौर कमी-कभी देश-काल की श्रालोचना में भी रस लेता था।

परंतु अन १ अन जर से जूनिया टीचर हुआ है, वह उ के कार्टर की ओर का मार्ग छोड़ चुका है। अचानक जन कभी मेंट हो जाती है, तन पहले जूनिया उपसे कहता है—''धनाम जो, चौकीदारजी, आप आनंद में तो हैं !'' जूनिया पहले उसे "श्राप" कहकर संवोधित नहीं करता था, चौकीदार उसे श्रव भी तृ ही कहकर पुकारता है, पर ज़रा धीमें स्वर में । जूनिया इस श्रक्षम विनिमय के कारण चौकीदार की छाया से घवराता था।

उस दिन वह पादरी साहव की सेवा में गया, श्रौर जाकर कहने लगा—"हुजूर।" पादरी साहव ने उसे फिर टोककर कहा—"देखिए, श्राप मुक्तसे

हुजूर न कहें।" "आप मालिक हैं, वड़े हैं।"

'मालिक विर्फ़ ईश्वर है, और हममें से कोई भी वड़ा या छोटा नहीं। सब बरावर है।"

"मगर सबको बरावर तनख्वाह नहीं मिलती। जूनिया स्कूल में हिंदी पढ़ाता है। दिन-भर उतनी ही मिहनत करता है, जितनी श्रॅगरेज़ी के मास्टर, पर वह महीने में पचास रुपए ते जाते हैं, श्रीर वेचारे जुनिया को पढ़ह भी नहीं मिलते !"

पादरी साहव गंभीर होकर उसकी छोर देखने लगे।

बह कहता जा रहा था—"स्त्री को ले आया हूँ, एक लड़का भी हो गया है। यह क्रॅंगरेज़ी की दूषरी किताब भी क़रीब क़रीब पढ़ डाली है। कहीं खेल-तमारों में नहीं जाता। प्रभु पर ईमान लाता हूँ, रोज़ दोनो वक दुआ करता हूँ।"

पादरी साहव ने जूनिया के हाथ से ग्रॉगरेज़ी की किताब लेकर कहा—"यह पढ डाली ?"

ા— વદ્યહ્રનાતા હાસી !"

"समक्त में आती है ?"

"जहाँ नहीं स्राती, पूछु-पाछु लेता हूँ । पर कई जगह स्नापके स्कळ के मास्टर भी नहीं बता सकते !" **ं**लेते हुः

्निया ने नाहस कर कहा—"जैते लक्ष्य कुछ को ही के कांकिए। में कहता हूँ, हममें हतनी क्षित्रल्लामां क्यों की गई है। ची यूटी लिख देते, काम बन जाता। श्री श्रीर एल् भी वहाँ क्यों टैंस दिए गए हैं?"

पादरी साहय ने सकत्या हास्य के साथ कहा — "भाई, यह वहुत दिनों ने चली हुई यात है। यह ऐसा ही लिखा जाता है।" नृतिया लीट-फिरकर फिर ख्यन्ने मतलय पर ख्याया, और कहने लगा—" 'युक्ते स्कूल में सबसे छोटे दरने में खूँगरेज़ी पढ़ाने का हहन दे बीजिए।"

'नहीं, श्रीवृत्त जॉन, ग्रामी ऐसा नहीं हो सकता। हमें काम दही करना चाहिए, जो पक्का हो। ग्रेंगरेज़ी की योग्यना हासिल करने के लिये ग्रामी श्रापको मिहनत करनी पहेंगी। ठहरो, में हुम्में एक ग्रेरी किताब देता हूँ।" कहकर पादरी साहय ठठे, ग्रांट एक ग्रांगरेज़ी-प्रागर की किताब लाकर जनिया को दी।

ज्विया ने मुँह बनाया, मानो उनके सिर एक बड़ा भारी बोक्त रख दिया गया हो। उसने किताब खोली।

पादरी साहय — "हसे आमर या व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध जान के लिये हमें उसकी आमर जान लेना बहुत कहरी है। लो, हस किताय को घर ले जाओ, और खूब पाद कहो। इसके अध्ययन में आप जितना जोर हैंगे, उतने शीम हापको अँगरेज़ी-भाषा का सही-सही लिखना, बोलना और समस्ता आ जायगा।"

जूनिया ने निराश श्राँखों से किताव **ली, श्रीर श्रमिवादन** कर चला श्राया।

हकुल में इंस्पेक्टर साहव के निरीक्षण का समाचार फैला।

जूनिया ने भी तमाम होशियार लड़कों को छाँट-छाँटकर दरजे में खागे विठाया।

नियत तारील को इंस्पेक्टर साहब स्कल श्राए।

घंटा समात होने को था। जूनिया पहले दरने में हिंदी पढ़ा चुका था। इस्पेक्टर माहब को स्त्राता देखकर किर पढ़ाने लगा। पाठ का शर्यिक था 'ईमानदारी'। जूनिया ने पुस्तक से

पढ़ाया—''लड़को! जगत् में श्रर्थात् संबार यानी दुनिया में ईमान-दारी श्रर्थात् नेकी या भलाई छत्रसे बड़ा घन यानी संपत्ति या दौलत है।''

इंस्पेक्टर साहव ने एक लड़के से पूछा—"ईमानदारी किसे इहते हें ?"

लड़के ने उत्तर दिया—''नेकी ।'' इंस्पेक्टर साहब ने फिर पूछा—''नेकी किसे कहते हैं ?''

लड़का चकराने लगा।

जूनिया ने दरजे के सबसे तेज लड़के की श्रोर इशारा कर कहा—' तुम बताश्रो, नेकी माने १''

लड़का बोला—''नेकी १ नेकी माने ईमानदारी।''

इंस्पेक्टर छाइव ने हॅंशकर श्रपनी नोट-बुक में कुछ लिखा। घंटी बज गई।

इंस्पेक्टर साहब के साथ-साथ जूनिया भी दरने से निकला, मार्ग में उनए कहने लगा—' हुजू, भोग्यता बहाने के लिये क्रॅंगरेज़ी पढ़ रहा हूँ। एक मेद समक्त में नहीं क्रांता—डी क्रो डू होता है, ली क्रो भी बैसा ही क्यों नहीं होता ?"

इंस्पेक्टर साहब ने भृकुटी तानी, और फिर कुछ नोट किया। जनिया खिसक श्राया।

## तीसरा परिच्छेद

## पादरी साहब

"सानी ! तुम्हारे पैर पढ़ता हूँ, मान जाओ । कुछ पढ़ना-लिखना चील जाओगी, तो व्यर्थ न होगा । डेज़ी को देखो न । पढ़ती- लिखती भी हैं, और पियानो भी बजाती हैं । चीमुखिया में खेत -खोदती थीं, लकड़ी-बास डोती थीं, गुगईं को के कुठ वर्तन तथा मेले कपड़े बोती थीं । वह सब कुछ छुड़ाकर तुम्हें यहाँ आराम से रख्ला है । वक्त का उपयोग करना सीखो, नहीं तो वह हुमें राँदकर चला जायगा । इतना समय तुम्हें मिलता है । क्या सब-का-सब सोने ही में बिता देती हो ??? कहकर ख़िता ने कशें पर पड़ा हुआ एक तिनका उठाकर बाहर फेक दिया ।

धानी ऑस् मटकाकर कहने लगी—''हुँऽ दिन-भर सोती रहती हूँ, तो क्या द्वम्हारे वर का घरना-दकना, घोना-पकाना, छीलना-वीनना, कूटना-पीधना, लीपना-फाइना, सीना-दुनना, सब आकर ऋरिस्ते कर जाते हैं। वझी-दो पड़ी हो। भी लेती हूँ, जेम्स मानता नहीं, दिन-भर शरारत करता है। एक आदमी तो उसकी देख-भाल के लिये ही चाहिए। परसं जमादार के पानी पीने का वड़ा तोझ आया, उसके लड़के के बाल नोच आया। कल हेडमास्टर साहब के गमलों से फूल के पेड़ उखाड़ लाया।''

> ज्निया ने डाटते हुए कहा — "क्यों रे जेम्स !" जेम्स मकान के बाइर खेल रहा था। एक छपे हुए कागज़ के

हुकड़े की ग्रोर देख-देखकर 'ए-सी-डी-वी' दुइरा रहा था। कदाचितः उसने कळ सना नहीं।

जूनिया ने फिर पुकारा-"जेम्स !"

'पापा ! इस वक्त बोलो मत, मैं किताब याद कर रहा हूँ। ए-सी-डी-वी यस्ट, यस्ट माने दौडो ।"

वेटे की विद्या की ओर ऐसी अनुरक्ति देखकर जूनिया का सारा क्रोध हवा हो गया । उसने कहा—"जेम्स, यहाँ आओ देटा,

काष इवा हा गया । उसन कहा— जम्स, यहा छाछा दटा, छाछो, यहाँ मेज पर बैठकर किताव बाद करो । जहाँ नहीं छाबेगा, मैं बताऊँगा । लो, यह तुम्हारे हिस्से का विस्कुट है ।''

लालच से खिचा हुआ जिम्स काग्न पढ्ते पढ्ते कारे के झंदर आया। विस्कुट की बाद आते ही काग्न फेककर कहने लगा— "झँडड विस्कुट!"

सानी ने उसके कान पकड़कर कहा—''हाँ, विस्कुट दो इसे, चाँटे न दो इसके । क्यों रे, त्ने जमादार का घड़ा क्यों तोड़ा और साहब के पेड़ क्यों उखाड़ लाया ?''

जेम्स जोर-जोर से रोने लगा । पिता ने उसे विरकुट देकर चुक कर लिया।

सानी नाराज़ होकर कहने लगी—''इस तरह बुराई को आश्रय देकर आप उसकी आदत खराब कर रहे हैं। बुरे मार्ग की तरक उसका होसला बढ़ा रहे हैं। आज वह जमादार का घड़ा तोड़ आया है, कल गिरजे की घड़ी पर पत्थर चलावेगा। कान गरम करने के बदले मुँह मीठा कर देने ही से तो श्रीलाद खराब होती है।''

जूनिया के बात गड़ गई । उसने खींचकर एक चाँटा जेम्स के लगाया, श्रीर कहा—''तूने नमादार का घड़ा क्यों तोड़ा ?'' : बालक गाल भरकर खस्ते, माठे श्रीर खशुनुदार विस्कृट का

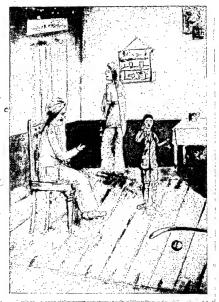

जेम्स जोर-जोर से रोने लगा। गंगा-फ़ाइनम्रार्ट-प्रेस, लखनऊ

मजा ले रहा था कि करारी चयत पड़ी ! रोते हुए, मुँह खोल विस्कुट जमीन पर गिराकर, बोला—''मैंने कहाँ उसका घड़ा तोड़ा है"

चानी कहने लगी—''तो क्या जमादारिन फूठ ही श्राकर कह गई-?"

्जूनिया ने उसके दूसरे गाल पर चपत जमाकर कहा — ''ले, यह भूठ के लिये हैं। क़सूर भी करता है, ऋौर भूठ भी वोलता है।"

जेम्स बड़ी जोर से रो उठा। जुनिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा—''चुर, चुर! श्रयर

रोया, तो फिर तीसरी चात तैयार है। बोल, हेडमास्टर साहब के फूलों के पेड़ किसने उखाड़े ?"

जेम्स कोई उत्तर न देकर रोता ही रहा । जुनिया ने कहा-- "जवाव नहीं देता, रोना बंद नहीं करता ।"

सानी वालक की श्रोर बढ़ने लगी, श्रीर बयो ही जूनिया बालक के एक बयत श्रीर लगाने को था कि उसने उसका हाथ खींच

क एक चपत आर लगान का याक उतन उत्काहाय खाक अपनी गोद में ले लिया, एवं उसे पुचकारने लगी। जेम्स सिसक-सिसककर रोने लगा। उसके दोनो गाल लाल

जन्म । तिवक-निवसकर रान लगा। उवक दाना गाल लाल हो गए थे। जानी उसे लेकर चारपाई पर चली गई। कहने लगी— 'ऐने भी कोई वर्षों को पीटता है। ठौर-कुठौर लग जाय, तो क्या हो ?''

"हॉंड्ड, जब उस पर प्यार से हुकूमत करने लगा, तो तुम बोलीं, पीटो। जब पीटा. तो कहती हो, मेरे बच्चे को मार दिया। तेरी माया प्रपार है ईव! कोई नहीं समक्त सकता। द्वांद्वों के प्रभाव से तक्त होकर ऐडम स्वर्ग के कानन में विचर रहा था, तने ही

माया ज्ञार हे इंब | कोई नहीं समफ स्कता | इंद्री के प्रभाव से मुक्त शोकर ऐडम स्वर्ग के कानन में विचर रहा था, तृते ही उसे मले चुरे की पहचान बताकर उसके मन में भेद डाल दिया।" सानी बच्चे को सुलाने लगी। जूनिया भी कुर्मा पर वैठा-वैठा पादरी साहव की दी हुई मामर के पन्नों पर ऊँवने लगा, फिर सो गया।

यद्या सं गया। चाय का वक्त हो गया था। सानी ने चाय तैयार की, और एक प्यांते में भरकर जूनिया के सामने मेज पर रक्खी। उस समय जुनिया की नाक वज रही थी।

सानी ने कहा — "श्रजी, शाम हो गई। चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जायगी।"

दोनों ने चाय वी।

कुछ नींद से कोघ उतर गया था, कुछ चाय ने मिटा डाला ।

ज्निया ने प्रेम मधुर स्वर से कहा— "सानी ! तुम सचपुच मेर। कहना न मानोगी ?"

'आपका कहना कव नहीं माना स्वामी ! आग ही के कहने पर तो गाँव छोड़ दिया, चौमुखिया तज दिया, यहाँ तक कि आपने धर्म को भी तिलांजलि दे दी।''

"तो एक बात और मान लो।"

रानी समक गई। कहने लगी—'लेकिन ग्रॅगरेज़ी मेरी जवान पर ही नहीं चढ़ती । मुक्ते बड़ी उलक्षत ग्रौर ग्रडचन मालूम देती है।"

''में कब कहता हूँ, क्रॅंगरेज़ी ही पढ़ो । श्ररे, कुछ पढ़ो, क्रॅंगरेज़ी न सही, हिंदी ही सही । में तुम्हारे लिये जो हिंदी की किताव और कापी खरीद लाया था, वे रक्खी हैं, या जैम्ब ने फाड़कर फेंक दीं?''

सानी ने दोनो चीज़े संदूक से निकालीं।

''ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सबक्त रोज । वही पहो, श्रीर उसी को लिखो । स्वीकार है न १''

"青1"

"कल से रोज़ स्कूल से आकर में तुम्हारा पाठ सुनूँगा। परभू चाचा बुखार से पीक्षित हैं, जाकर उनको देखता हूँ।" कहकर जूनिया चला गया।

इंस्पेक्टर की रिपोर्ट ऋा गई थी, पर ऋमी पादरी साहव के ही पास थी, स्कल में नहीं ऋाई थी।

पीटरलाल के यहाँ जाकर जूनिया ने देखा, वह बुखार में पड़े-ये। मिशन के श्रस्पताल से श्राई हुई एक मिक्श्चर की शीशी उनके सिरहाने रक्खी थी।

"परभू वाचा! कव से पड़े हो, कुञ्ज मालूम भी नहीं हुआ।" "पक चला, बुड्ढा हो गया। अब कितने दिन जिऊँगा।

ज्रा-सी मिहनत करता हूँ, तो सिर दुखने लगता है। ज्रा-सी हवा लगती है, तो बुखार चढ़ त्राता है। तीन दिन से पड़ा हूँ।"

"मेरी सेवा की ज़रूरत हो, तो मैं हाज़िर हूँ।" "नहीं बेटा, यहाँ पढ़ोस में मदद देनेवाले हैं। तम तो अच्छे हो

"नहीं वेटा, यहाँ पड़ीस में मदद देनवाले हैं। तुम तो अध्छे ही न १ वेटा मजे में है न १ '

''ब्रापका ब्राशीर्वाद है।'' ''पादरी साहब से मिले थे !''

"हाँ, एक ग्रामर की किताब दी थी। कहते थे, पहले इसे याद कर लो, फिर तरकी़ की बातचीत करना।"

"किताव याटकी ?"

''हाँ, कुछ याद कर ली। श्रय कल फिर उनसे मिलने जाने का विचार कर रहा हूँ।''

ज्निया कुळ देर उनके यहाँ बैठा, श्रौर बिदा होते बक्त उनके वाक्षी रुगए ज़बरदस्ती उन्हें दे श्राया ।

दूसरे दिन ज्निया सुबह उठकर, बग्गल में आमर श्रीर हाथ में लाठी ले पादरी साहब के बँगले की श्रोर चला। पादरी साहब नगर-भर में श्रपने साधु स्वभाव श्रीर परोपंतार-परिपूर्ण वृद्धि के लिये प्रसिद्ध थे। पर कभी कमी, शायद साल-भर में एक-श्राघ बार, उन्हें बड़ा कोघ चढ़ श्राता। उस कोध में बह कभी-कभी बड़ी भूलें कर जाते थे। जब कोघ शांत हो जाता, श्रीर प्रतिक्रिया ग्रुक्त होती, तो फिर उन्हें उतना ही श्रिधिक पश्चाताप भी होता। हर तरह से वह की हुई चृति को पूर्ण करने की चेष्टा करते। कोघ के पश्चात् कभी-कभी वह दिन-दिन-भर श्राँद्ध बहाते श्रीर प्रार्थना करते देखे गए।

उस सुबह वह ऋद होकर बैठे थे। न-जाने किस तरह उनकी बाहविल की किताब के ऊपर रोशनाई विखर गई थी।

उस ग्रसमय में जूनिया उनके पास ग्रा पहुँचा। पादरी साहव ने द्वार पर ही उससे कहा—"क्या है ?"

ग्रित शहर में द्वार पर हा उत्तर कहा निया है। ग्रितिया ने पादरी साहब के स्वभाव में ऐसी कठोरता पहले कभी नहीं पाई थी। कहने लगा—''ग्रामर याद कर लाया हैं।''

"क्या खाक ग्रामर याद कर लाए हो !"

"पूछ लीजिए।"

"क्या पूछ लूँ ! यह देखो, इ स्पेक्टर की रिपोर्ट, उन्होंने तुम्हारे लिये क्या लिखा है !"

"क्या लिखा है ?"

पादरी साहव ने रिपोर्ट निकालकर जूनिया के संबंध का अंश पढ़ा, श्रोर फिर उसका अनुवाद किया—"दूसरे दरजे में टीचर हिंदी पढ़ा रहा था। उसके पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ रटा देना था। लड़के समभते हैं या नहीं; उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। टीचर के स्वभाव में कुछ सिड़ीयन भी प्रतीत होता था।"

जूनिया सुनकर घवराया, और मन में कहने लगा—"भूल की, जो आज यहाँ चला आया।"

पादरी साहव कहने लगे-"सुना ?"

''जी, लेकिन इंस्पेक्टर फूठा है।'' "चुर रहो, ग्रॉफि्सर के खिलाफ मत वको।"

"मैं मिइनत से पढ़ाता हूँ।"

'मिह्नत से पढ़ाने का यह कदापि श्रर्थ नहीं कि तुम श्रन्छ।

भी पढ़ाते हो।"

"लेकिन-"

"चुव रहो।" "带一"

''मैं कुछ भी न सुनूँगा।'' कहकर साहद आवेश में कमरा छोड़-कर चले गए।

ज्निया भी लाठी और कितान सँभाल चला आया।

# चौथा परिच्छेद

# पीटरलाल की मृत्यु

बारह बार खंबकार के शतु भगवान भारकर बारहो राशियों पर धूम गए। परंतु जूनिया की ऐसा ज्ञात हुआ, मानी वह केवक बारह नींदों से जामकर उठा हो।

महाकाल न-जाने कहाँ से क्याकर कितनी दूर कहाँ चला गया, परंतु जूनिया जहाँ या, वहीं रहा। यह ब्याकां ला के साथ बूढ़ा हो ं चला था, पर उसकी बामर की किताय बंद होकर उसकी झौंखों की धोट में चली नहीं गईंथी।

जूनिया फिर पादरी साहब के यहाँ श्रपनी तरकों की प्रार्थना करने नहीं गया। पादरी साहब जब उसे मिलते, तब उससे उसकी श्राप्तिक उन्नति के बारे में ज़रुर बार्ते करते। वेतन श्रीर दरजे की उन्नति का उन्होंने नाम न लिया, जूनिया ने भी दीनता छोड़ दी।

इंरपेक्टर खाइव ने छापने प्रत्येक निरीक्षण में जब जानिया का उन्लेख किया, तब बुरे विशेषणों के साथ। जानिया उनके लिये िक्ष वाहरी छादर प्रकट करता था। वह इस बात को ख़ब छाव्छी तरह समभ गया था कि छाकेले इंरपेक्टर साहब उसे उसकी नौकरी से निकलवा नहीं सकते। वह इस बात को भी जानता था कि पादरी साहब उसे छूँगरेकी की मास्टरी न टूँ, पर वह उसे नौकरी से कभी निकलंकों नहीं।

पीटरतात ने एक दिन जूनिया से कहा था — ''जाने भी दो उस मास्टरी को । उसमें रक्खा क्या है । दिन काटने हैं । इंस्पेक्टर साइय की बुरी रिपोटों की उपेला कर भी मिशन ने तुम्हें तुम्हारी सगह पर कायम रक्खा है, यही क्या कम वात है। तुम्हारे वेतन की मुद्धि भी जितनी उनसे हुई, उन्होंने की।"

जूनिया का वेतन समय-समय पर कुछ बढ़ा दिया जाता था। प्राजकल उसे पचीन रुपया प्रतिमाश मिलता है। केवल पैसे ही पर जूनिया इतना कही हुटता था। वह छँगरेजी का मास्टर यनकर दर्जी में प्रवेश करना चाहता था। वेतन चाहे उसे वही मिलता, की है परवा की बात न थी।

ें इन बारइ वर्षे में सानी हिंदी लिखने और पढ़ने लगी थी। पिछलें दिनों से वह रोज़ रात की बाइबिल का एक अथ्याय पढ़ती। है। उसके फिर और कोई संतान नहीं हुई।

डेज़ी उस पर लो कुछ थोड़ा-यहुत रनेह रखती थी, वह अवि के बहुत बीत जाने पर भी पुराना नहीं पड़ा। डेज़ी के यहाँ जब कोई नहंचीज आराती, वह जेम्स के लिये ज़रूर ही रख कोडती थी।

जिम्स उती स्कूल में छुठे दरजे में पहला है। उसका मन कितावों में कम और खेल में अधिक लगता है। वह जूनिया से अधिक छँगरेज़ी जान गया है। जूनिया कभी-कभी उसे छँगरेज़ी पहले देखकर बहुत खुश होता है, श्रीर कहता है— "कदाचित् विता की इच्छाएँ बेटे के जन्म में परिपूर्ण होती!"

पादरी साहब की दी हुई प्राप्तर श्रीर श्रुँगरेज़ी की तीन कितावें जूनिया के पास अब भी बड़े यहन से रक्खी हुई हैं। पर अब वह उन्हें अपने साथ जहाँ भी जाता है, वहाँ नहीं ले जाता। वे उनके कमरे में कभी संदूक में श्रीर कभी तिकट के नीचे रक्खी रहती हैं। कभी-कभी एकांत पाकर जूनिया उन्हें किर पहने की चेष्टा करता है, क्रोर सानी उसकी कनपटियों पर के श्वेत वालों को देखकर गहरे विचारों में लीन हो जाती है।

पीटरलाल बूढ़े हो गए ये। अचानक बीमार पड़ गए। घीरे-घीरे बीमारी बहुने लगी। पाँच-छ दिन के ही सतत ज्वर ने उन्हें सुखाकर उनकी काया पलट दी।

जूनिया भी उनके श्रमुख के समाचार सुनकर उनके पास जा पहुँचा। परभू चाचा ज्वर में प्रायः श्रचेत पढ़े थे।

जूनिया उनके निकट वैठ गया, ग्रौर उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगा—"परभू चाचा !"

पीटरलाल दुःख से कराहकर चुप हो गए।

जूनिया ने फिर कहा—''परभू चाचा! परभू चाचा! मैं हूँ जूनिया। कैंशी तियसत है ?''

पीटरलाल ने बड़े कष्ट से कहा—''कैंडी तिषयत यताऊँ वेटा, पर, ऐसा जान पड़ता है, कदाचित् श्रय यह बृहा मर जायगा। श्रोफ्, बड़ा कष्ट है।''

जूनिया ने चिंताकुल होकर कहा— "नहीं चाचा ! ऐसा न कहिए। अभी आप कई वर्षों तक हमारे बीच में रहेंगे। अभी आपको अनेक इःखों से सताए हुए लोगों की भोपिंड्यों में मसीह का संदेश पहुँचाना है।"

'मेरी शक्ति में जो कुछ था, मैंने किया, पर श्रव नहीं, श्रव कुछ नहीं हो सकता। कैवल मृत्यु की बाट जाह रहा हूँ। हे भगनान्, श्रीव उठा ले।''

जूनिया गंभीर चिंता में पड़ा-पड़ा विचार करने लगा । कुछ देर में बोजा—"दवा से कुछ फायदा हुआ ?"

"कुछ फायदा नहीं। प्यास, बड़ी प्यास है। बेटा, एक गिलास भरकर बड़े से ठंडा पानी ले था।" ज्निया पानी लेने को उठने लगा। एक परिचारक पास ही खड़ा था, उसने ज्निया की स्रोर इशारा

फर कहा—"नहीं।"

उसने जुनिया को एक तरक ले जाकर कहा--"डॉक्टर साहव

टंडा पानी देने की सखत मुमानियत कर गए हैं।"
"जरा भी नहीं ?"

"एक बूँद भी नहीं।"

ज्निया खड़ा-खड़ा सोचने सगा।

पीटरलाल बोला—''जूनिया! द्वम भी नहीं लाए पानी। क्या दुम्हें भी इन लोगों ने सिखा दिया। ये पानी विना तङ्गान्तङ्गाकर सुभे भार ढालना चाहते हैं।''

परिचारक कहने लगा—"श्राज सुबह से इन्होंने दवा भी नहीं पी।" ''क्या कहते हैं ?''

''कहते हैं, नहीं पिऊँगा।"

जनिश को एक बात स्की। उसने एक काँच के गिलास में दबा की एक खराक उँडेली, श्रोर पीटरलाल के निकट पहुँचा।

पीटरलाल ने फिर कहा—"पानी !"

जनिया बोजा - "चाचाजी ।"

पीटरलाल ने गिलास देखकर दर्दभरी आवाज में कहा — "त् लाया पानी। में समक ही रहा था, जूनिया मेरे निकट होता, तो मुक्ते पानी देता। त्वहा नेक है, त् दूबरे के कष्ट का अनुभव करता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पानी श्विना तहप-तहपकर मरना नहीं चाहता।"

जुनिया उस गिलास को लेकर वयराने लगा। धीटरलाल ने वड़े कह से बदकर, जुनिया की वाँह पकड़ गिलास अपने निकट किया, और कहने लगे—''परंतु यह बहुत थोड़ा है जुनिया, मेरे सिर पर हाय रखकर देख। मेरे सारे शारीर के स्रंदर व्यालामुखी घषक रही है। उसे बुफाने के लिये पड़ों पानी चाहिए।"

जूनिया ने सहारा देकर गिलास पीटरलाल के मुँह में खाली कर दिया।

दवा कड़ुई थी। पीटरलाल ने मुँह बनाकर बाक़ी थूक दिया-श्रौर निरास स्वर में कहने लगा — ''ज़निया!"

"जी, चाचाजी !"

'त्भी वागियों में जा मिला। इन सबने मुक्ते विना जल के मार डालने का पड्यंत्र रचा है। त्ने भी मुक्ते पानी के धोखें में फिर बडी दवा पिला थी।''

''चाचाजी, वह दवा न थी, पानी ही या।''

"ज्निया, तूभी बृद्धा हो चला है, तेरे भी बाल सफ्रेंद्र हो गद हैं, और एक दिन तूभी इसी तरह मर जायगा, सत्य ही हमारा साथी है, इसलिये सच बोल।"

जूनिया फिर भूठ बोला — "चाचाजी, ब्बर के कारण श्रापकी जीशू, का स्वाद विगद गया, श्रापको हर चीज़ कड़ई मालूम देने लगी है।" पीटरलाज ने उच्ट होकर जुनिया की श्रोर बड़े कच्ट से पीठ फेर

पाटरलाल न २०८ हाकर जानया का आर यह क ली, और फिर कुछ देर तक चुगरहे।

"हालत बड़ी गंभीर है।"

''हाँ, म्राज सुवह से जब से बोलना छुरू किया है, तो बोलतें ही जा रहे हैं।''

"डॉक्टर साहब ग्राए थे !"

"हाँ, श्रभी शाम को श्राप्ट थे।" "तमने कहा था कि दवा नहीं पी।"

पुनन कहा था। क देना नहीं । रात के लिये दूसरी देना मेजने: को कह गए हैं। " जूनिया चुपचाप पीटरलाल के पंखा क्तलने लगा। श्रचानक पीटरलाल बोले—''यह कौन ठक-ठक कर रहा के !''

· जुनिया ने कहा--"कोई नहीं, चाचाजी !"

''अरे है, ज़रूर है। लेकिन त् शैतान के दल में जा मिला है। इसीलिये गाँच को टक देना चाहता है। वह सुन, वह कितनी ज़ोर से मेरे सिरहाने हमौड़ा चला रहा है। अरे, इसे निकाल साहर करो, नहीं तो यह मेरा सिर फोड़ डालेगा।'

जूनिया परिचारक की क्रोर पहेली-भरी निगाह से देखने लगा। परिचारक कहने लगा—''यह कदाचित् प्रलाप में क्राकर वक

रहे हैं, कल रात भी एक वक ऐसा ही चिल्लाने लगे थे।"
श्रचानक ज्निया की निगाह मेज पर रक्खी हुई घड़ी पर गई।

उसने परिचारक से उसे उठाकर दूधरे कमरे में रख देने को कहा। कहा। जुनिया ने पूछा — ''चाचाजी, अप तो ठक-ठक नहीं सुनाई

देती न !" पीटरलाल ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

् ऋँवेरा हो गया था। नौकर लाल्टेन जन्ना, उसकी वत्ती कम कर द्वार की फ्रोट में रख गया।

जूनिया ने नौकर को बुलाकर कहा — "मेरा घर देखा है न ?"

"वहाँ जाकर मेरी स्त्री से कहो कि परभू चाचा की दालत बहुत न्तराव है। मैं क्राज वहीं रहेंगा।"

राव इ.। म त्र्याज यहारहूमा।'' नौकर जाने लगा।

जूनिया ने जुसे रोककर फिरकहा—''सुनो, मेरा खाना भी यहीं ले ग्राना।'' नौकर चला गया । डॉक्टर के यहाँ से दवा ख्राई, परंतु पीटरलाला ने किसी तरह नहीं थी।

रात-भर पीटरलाल की दशा बहुत खराब रही। जब बकने लगते, तो बकते ही रहते। परिचारक बीच-बीच में कई बार सो भी गया था, पर जूनिया की पलकें एक चुगा को भी नहीं लगीं।

बुखार ने एक च्या के लिये भी पीटरलाल को नहीं छोड़ा। सुबह होते ही जूनिया ने पादरी लाहव के पास संदेश भेजा— "पीटरलाल की हालत बहुत खराब है। अचेत पड़े हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। दवा जो भी अवरदस्ती पिलाई जाती है, सब बाहर निकन स्राती है। इनके माता-पिता स्रादि जो कुछ हैं, स्राप ही हैं। स्राकर कुछ प्रयंच कीजिए।"

पादरी साहव वड़े डॉक्टर और हेडमास्टर साहव को लेकर आ पहुँचे। स्राते ही जुनिया से पूछा—"कैसी हालत है १"

''बैसी ही।''

डॉक्टर साहब ने बीमार की परीचा कर कहा—"टाइकाइड हैं। नाड़ी की चाल चिंता-जनक है। वैसे और कोई डर की बात नहीं। मैं नुसखा लिख देता हूँ। अस्पताल से दवा मँगाकर दे दी जायगी।"

जूनिया ने पूछा--"पानी माँगै, तो दें ?"

"हाँ, उवालकर और छानकर, पर थोड़ा-सा ।'' पादरी साहय ने जुनिया का रात-भर जगा हुआ मुख देखकर कहा—"तम रात में यहीं ये ?''

"जी।"

"सोए नहीं ?"

ज़ृतिया निरुत्तर रहा । ज़ृतिया अ्त्रौर परिचारक को छोड़कर सद लोग चले गए । पादरी सहव मार्ग में जाते-जाते सोचने लगे —ज्निया अब्हा आदमी है। उसमें पर-दुःखकातरता, धर्म-भीकता और सरलता भरी हुई है। क्या ये सद्गुण उसे मनुष्य नहीं बना सकते ैिनश्चय ही प्रामर की कसीटी पर वह खरा नहीं उत्तरता, तो क्या किसी भाषा के विश्वद्ध ज्ञान पर ही मनुष्यता तोलनी उन्तित है ै

जूनिया ने उस दिन स्कूत में छुटी का प्रार्थनान्यत्र भेत दिया, श्रीर दिन-भर पीटरलाल की सेवा-मुश्रूपा करता रहा । डॉक्टर तीन-चार बार खाकर, रोगी की परीजा कर चले गए।

रोगी समस्त दिन क्राचेत पड़ा रहा । उचने फिर पानी भी नहीं माँगा । बुखार बदता ही गया, कम न हुआ । रात में पीटरलाल की , हालत बहुत खराब हो गई, और प्रभात में, जब पूर्व में सूर्य भगवान उदित हो रहे थे, पीटरलाल ने अपने प्राण छोड़ दिए ! जूनिया ने शोक-भरे हृदय से कहा—"हा भगवान ! हमें दुमने कैसी मिद्दी हे बनाया है । उसका कैसा शोक-भरा खंत है !"

सव लोगों में पीटरलाल की मृखु का समाचार फैल गया, शाम को पादरी साहब, हेडमास्टर साहब ब्रादि ब्रानेक लोग शव को फूलों से स्वाकर क्रिक्सान की श्रीर चले। पीटरलाल के मरने पर उनके सिरहाने एक पत्र मिला। वह

, पीटरलाल के अन्तों से अंकित था। उत्तमें लिखा था—'भेरे रेबिंग वेंक में तीन सी दशर हैं। वे मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री को मिलें। मैंने गिरने से बिद्या किया था, कदाचित् इस बात को , सब लोग जानते हैं। उसके सिवा मेरी जो कुछ और संपत्ति है, वह मिश्रान के अनाभालय को दें दी जाय।"

पूरी रहमों के खाथ पीटरलाल दक्षनाए गए। सब लोग लौट स्नाए।

र. मार्ग में पादरी साहब ने जूनिया से कहा—''श्रीयुत जॉन, मैं विचार कर रहा हूँ, पीटरलाल की मृत्यु से जो उपदेशक का स्थान रिक्त हुआ है, उस पर आगर सुम्हें नियुक्त किया जाय, तो क्या सुम उसे पसंद करोगे ?"

ज्निया-"मैं विचारकर उत्तर दूँगा।"

# पाँचवाँ परिच्छेद

### प्रचारक

"हाँ, तो नू क्या कहती है सानी !"

"में क्या कहूँ ?" कहकर सानी विचार-मन्न हुई।

''में कहता हूँ, बुरा क्या है ! नए-नए जेंगलों, पर्वतों, मामों ग्रीर मागों में प्रश्नु के राज्य का सुसमाचार सुनाते किरेंगे। जिन टैंचाइयों में रेल श्रीर तार नहीं पहुँचे हैं, बहाँ मनुष्य के पुत्र की

महिमा फैलावेंने, श्लीर दुःखों के भार से दवे हुए लोगों से कहेंने, उठो, उसकी जब पुकारो, वह तुम्हें मुक्ति देने श्ला पहुँचा।"

ज्ञिनया की इस भाष्ट्रकता का सानी पर कोई प्रमाय प्रकट नहीं हुद्या। उसने पूछा—"परभू चाचा को क्या वेतन मिलता था १"

'परस्याचा की मत कहो। वह मतीह के सब्दे चेते ये, जय प्रचार के लियं चलते थे, तो व्ययने साथन मतेला रखते ये, न बहुआ। एरे एकड़ ये, लोग उन्हें पहचान नहीं सके, जरूरत भी उन्हें कुछ न थी। येथन भी उनके कुछ न थे, न माता-पिता, न स्त्री-पुत्र, किसी की चिंता ही नहीं। उनका चेतन क्या, चाहते, तो पचास रुपया मासिक ले सकते थे। लेकिन व्यपनी गुजर-भर के लिये

्र महीने में लिर्फ़ पश्चीत ही रुपए लेते थे।" ्र "दुम्हें किर उनकी नौकरी में जाने से फ्रायदा क्या हुआ है"

"कायदा, जो बैंकों में जमा है, पगली ! तू उसे कहेगी, या जो स्वर्ग में जमा होता है, वह है ?"

"स्वर्ग श्रीर नरक कीन देखकर श्राया है ! मरने के बाद क्या हो,

किसे खनर है स्वामी! जो अपनी मुट्टी के अंदर है, फ्रायदा वह है।"

"देखता हूँ, तुभी पढ़ाने-जिखाने की सारी मेहनत वेकार गई !' तेरा मन दुनिया में ऐसा चिपका हुन्ना है, जैसे गुढ़ पर मक्खी।"

"में महीन खाने पहनने की बात नहीं कहती। दुनिया में जनमः लिया है। भूख भी लगती है, क्षोर जाड़ा भी मालूम देता है, कुछ तो चाहिए, और वह कुछ पैसा है, तो स्वर्ग भी है, नहीं तो कुछ भी नहीं।"

"प्रमुक । वचन तूने क्या नहीं पढ़ा ? वह कहता है, मुक्ते अपने खाने-पहनने की क्या ऐसी चिंता है। अरी ! हवा की चिहिया और पानी की मञ्जली को देख। उनके न खेती है और न कहीं नीकरी। ह्या तूसमक्ती है, उनका पेट नहीं भरता। उस पिता की अपार महिमा है। वह भूवा जगाता है, लेकिन भूवा सुजाता नहीं।"

हमा हा वह मूखा जगाता है, लाकन सूखा सुवाता नहा। "तो सम्के इनकार कव है ?"

"अच्छी वात है, में पादरी साहब से कह देता हूँ कि राज़ी हूँ। वह बहुत दिनों बाद मुक्त पर मिहरबान हुए हैं। मेरी तरक़ी कें लिये ही ऐसा कह रहे हैं। उनके पास आदिमियों का अकाल नहीं। मुमकिन है, कुछ मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दें।"

"तनखबाह बढ जाय, तब तो ज़रूर कुछ बात है।"

"भिर वहीं हाय दुनिया, हाय मतलव, हाय पैसा, हाय रोटी !"
"मुक्ते ही क्या, सभी को यह हाय-हाय है। स्राप परभू चाचा को

देखते हैं। वह ये अकेली दम। जैता चाहा, वैसा निभ गया।"
"अच्छा, तुम्हीं जीतीं। जरा हेडमास्टर साहब के पास तक हो

श्राता हूँ । देखें, वह क्या सत्ताह देते हैं ।"

सानी शाम की रोटी-तरकारी में लगी । जूनिया देडमास्टर साहब के बँगले की ब्रोर चला । जेम्स खेलने गया था । हेडमास्टर साहव वरामदे की श्राराम-कुर्ता पर वैठे अखबार पढ़ रहे थे। जूनिया को आता देखकर कामज रख दिया, और कुर्सी की ग्रोर इशारा कर वोक्ते—''श्राहए, श्रीयुत जॉन।''

जनिया ने विनीत भाव से कर्सी ग्रहण की।

हेडमास्टर साहव' वोले-"श्रापने पादरी साहव को कोई उत्तर दिया !"

"ग्रभी कुछ नहीं।"

''क्या विचार है ?"

"श्राप जैसी ग्राज्ञा दें।"

"इसमें आजा देने की कोई वात नहीं । यह तो आपकी सहूलियत 'अपेर रुचि पर निर्भर है ।"

''तो क्राप जैसी राय दें। मैं प्रचार करने में कामयाब हो सकुँगा ?''

''हो क्यों नहीं सकते हैं हद् इच्छा, सबी लगन श्रीर अट्ट मिहनत ने जो कुछ भी किया जाय, ज़रूर सफल होता है। फर प्रापको तो इतवार के गिरजे में ब्याख्यान देने का श्रम्यास है, और श्रम्खा श्रम्याम है। इसके श्रतिरिक्त श्राप अनेक यपा से शिखक का काम कर रहे हैं। शिखक और प्रचारक, इन दोनो का काम प्रायः एक-सा ही है।"

"तो मैं अभी जाकर पादरी साहब को स्वीकृति दे आता हूँ।"

"कल सुबह जाकर कह देना या स्कूल में ही उनसे मिल लेना। मुक्ते तुम्हारी उन्नति का मैदान इधर ही नज़र स्नाता है।"

"दों, स्कूल में एक वह प्रामर श्रीर दूवरे इंस्पेक्टर साहव, ये दो बड़ी वाघाएँ मेरे मार्ग में हैं। ग्रामर की श्रागे याद करता हूँ, तो पीछे भूल जाता हूँ। पीछे याद करता हूँ, तो श्रागे गायव हो जाता है। इंस्पेक्टर साहव सब श्रोर से याद रहते हैं, पर हर साज नवा रास्ता दिखा जाते हैं।"

''वाइविल तो तुम्हें खूब याद है ?''

''हों, उसके पढ़ने में जी लगता है। स्वर्गीय वस्तु है, श्रीर ग्रामर, यह तो इसान की गढ़ी हुई चीज़ है। एक क्रायदा नहीं, एक क्रायुन नहीं। यहाँ कुछ, तो वहाँ कुछ है।''

हेडमास्टर साहव हँसने लगे।

ज्निया बोला-"परभू चाचा बड़े सफल प्रचारक थे।"

"इसमें जरा भी संदेह नहीं। मरते दम तक वड़ी खूबी से उन्होंने श्रपना कर्तव्य पूरा किया।"

"कैंसी सची लगन थी। सारा ज़िला छान रक्ला था। ऐसी। काई जगह ही नहीं छूटी थी, जहाँ उन्होंने प्रभु का सुस्माचार न सनाया हो।"

"प्रचारक का काम बड़ा कठिन है।"

''उन्होंने हर कठिनता को श्रपने घीरज से झासान कर लिया था । उन्होंने भूष्य-प्यास को जीत लिया था । सुस्ती ख्रौर थकावट को कमी पास नहीं फटकने दिया।''

"इसके सिवा ग्रौर भी बड़ी-बड़ी वाधाएँ हैं। संसार हर नई चीज़ का विरोध करता है। फिर चमैं-संबंधी बातों में तो मनुष्य ग्रौर भी संकीर्याता से काम सेता है। संसार के धार्मिक युद्धों में जो मनुष्यों का बिल्दान हुआ है, वह इस बात का साची है।"

'मसीह को ही लीजिए। उसने एक नवीन संदेश का प्रचार किया था, लोगों को सहन नहीं हुआ। उसे पकड़कर स्लीपर लटका दिया।'

"प्रचारक का पथ काँटों से विछा हुआ है, श्रीर प्रत्येक दिशा से उस पर गालियाँ बरसती हैं।" "सच बात है।"

"यह सब कुछ सहन कर लेने की शक्ति प्रचारक में होनी चाहिए। उसे मानापमान का ध्यान ही छोड़ देना चाहिए।"

"परभू चाचा में ये सब बातें थीं। श्रॅंगरेबी नहीं जानते थे, पर इन सब बातों के परे पंडित थे।"

"ग्रक्तर का ज्ञान श्रीर मनुष्यता, ये दो ग्रलग-ग्रलग चीर्जे हैं।" जूनिया ने बहुत गंभीर होकर सिर हिलाया।

हें झमस्टर साइव ने कुछ घीमे स्वर में कहा—''चच वात तो यह है कि प्रत्येक घर्म के मूल-पुत समान हैं। प्रचारक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। वह श्रवने घर्म की श्रेष्ठता साबित करे, पर इसरे के घर्म को नीचा बनाकर नहीं।''

ज्निया की समभ में यह बात नहीं आई, पर उसने मुख पर यह भाव प्रकट नहीं किया।

हेडमास्टर साइव से विदा लेकर जूनिया घर आया। खा-पीकर सानी वाइविल पढ़ने जमी, और जूनिया उसे सुनते-सुनते सो गया। रात को उसने समान देखा, सारा ज़िला उसके पीछे लाटी, पत्थर और भाले लेकर दीड़ रहा है, और जूनिया नदी, पवंत, जंगल और वर्फानों में छिपने के लिये जगह हूँ द्वा फिर रहा है। हूसरे दिन वह जाकर पादरी साइव की सेवा में उपस्थित हुआ। पादरी साइव ने अपनी सहन सेवात किया।

जूनिया ने कहा—''में तैयार हूँ।'' ''श्रव्छी तरह विचार कर चुके हैं'

"हाँ l"

"मार्ग की कठिनाइयों का ध्यान कर लिया ?"

"खुव श्रन्छी तरह ।"

''बहुत श्रन्छा। इस महीने के सात दिन खीर शेष हैं, अगले महीने से आप प्रचारक नियुक्त हुए। अट्टाईस रुगया महीना शापको वेतन मिलेगा। ठीक है न ?''

"आपके न्याय में मुक्ते कभी भ्रम नहीं दिखाई दिया। जूनिया का रोम-रोम आपका ऋणी है।"

पादरी साहब कुछ विचारकर बोले—"एक बात श्रौर है।"
"जी?"

''श्रापकी परनी बाइबिल पढ़ती हैं ?''

जूनिया ने ज़ोर देकर कहा—''जी हाँ। रोज़ पढ़ती हैं।''

"गाने की स्रोर भी रुचि है न ?"

"जी हाँ, इतवार के गिरजे में जितने भी भजन गाए जाते हैं, वे सब उन्हें मय ताल-स्वर के याद है।"

"हमें एक प्रचारिका की भी ज़रूरत है। प्रमुखंदेश स्त्रियों के लिये भी उतना ही ब्रावश्यक है। हमारे प्रचारकों की ब्रावाज यहाँ की महिलाब्रों तक नहीं पहुँच सकती। इसलिये वड़े पादरी साहव ने प्रचारिका की नियुक्ति सोची है। ब्रायकी पत्नी को भी वेतन मिलेगा। क्या उनसे प्रचार हो सकेगा?"

"मिहनत से सब कुछ हो सकता है। फिर जहाँ उन्हें कठिनाई पड़ेगी, में उन्हें सिखा-पढ़ा लूँगा।"

"श्रवश्ची बात है, आरंभ में उन्हें दस क्यया प्रतिमास दिया जायगा। श्रापको प्रचार के लिये विशेषकर गाँवों में ही जाना पड़ेगा, श्रीर उनका मुख्य जेत्र नगर ही होगा।"

जूनिया पादरी साइव के पास से विदा हो मार्ग में सोचने लगा—अट्टाईस में दल जोड़ दिया—अड़तीय रुपया प्रतिमास! इतने में तो हम कुछ और अच्छा खा-पहनकर कुछ बचाते भी रहेंगे। शैतान ज्निया के मन में प्रवेश कर उसे रंग-विरंगे चित्र दिखाने लगा। वह अपने मानस-संवार में इतवार के गिरकों में जाती हुई सानी को देखने लगा। उसके रेशमी बस्त्र मोददायी रंगों में रेंगे हुए में। प्रकाश की किरसुँ उन पर ठइर नदी रही थीं। वे सत्तिकतित होकर जूनिया की आँखों में चकार्चींघ पैदा करने लगीं।

जृनिया घर पहुँचा । स्त्री ने पूछा-'भिले पादरी साहव ?"

''हाँ, भिक्ते।" ''तय कर आए !"

"हाँ, श्रीर तेरे लिये भी ठीक कर श्राया।"

"मेरे लिये क्या ठीक कर आए !"

"नौकरी।"

"नौकरी !"

"हाँ, श्ररी सुन, में प्रचारक बन्ँगा, श्रीर त्वनेगी प्रचारिका [

में पुरुषों को हौंककर ईमान के बादें में ले खाऊँगा, श्रीर त् स्त्रियों को ! में बाजारों श्रीर बनों में मुनादी करता किल्ँगा, श्रीर त् घरों श्रीर खाँगनों में प्रचार करेगी।"

"ऊँहूँ, गुक्तमे कुछ नहीं हो सकता।" कहते हुए सानी ने कई बार दाइने-वाएँ सिर दिलाया।

"हो कैंसे नहीं सकता। पादरी साहप कहते हैं, हो सकता है। त खब श्रन्छी तरह नई श्रीर पुशनी धर्म-पुस्तकें पढ सकती है।

तुफे कई भजन याद है। परमेश्वर की दही ब्याझाएँ, प्रार्थना, मसीह के बारहो शागिदों के नाम, सब तेरी जवान की नोक पर हैं। हिम्मत रक्तों प्रिये ! परमेश्वर मदद करेगा, सब हो जायगा !"

"नहीं।"

"ग्ररी, तनख्वाइ भी मिलेगी तुमे श्रलग।"

सानी खुशी छिपाकर चोली--"कितनी ?"

"शुरू में दस राया प्रतिमास, फिर बढ़ा दी जायगी।"

सानी मूक्र रहकर कुछ विचारने लगी।

ज्निया बोला -- "क्यों, राज़ी हो न ? हो जायगा न ? '

"कैमे हो जायगा १ घर-गृहस्थी कीन करेगा १"

"धर-एइस्थी त् ही करेगी। दिन-भर थोड़े काम करना होगा। को नौकर पानी लाता ई, उसे एक काया महीना ख्रीर दे देंगे, वही वर्तन भी घो देगा।"

''श्रौर चूल्हा कौन फ्रॅंकेगा ?''

"तू, श्रोर कौन। तेरे सिर पर का गोवर, मिट्टी, पत्थर का भार उतार दिया, श्रोर तुम्मि श्रेय खाना भी नहीं पकाया जाता। कल को तेरे मुँह में निवाला रखने के लिये भी एक नौकर की ज़रूरत होगी। श्रेरी, दूर क्यों जाती है। हेडमास्टर साहब के यहाँ देखा। मुक्की श्राठ-दसगुना श्रियक वेतन मिलता है। तीन-चार नौकर-चाकर हैं, पर खाना उनकी मेम साहवा ही पकाकर पित श्रीर बचों को खिलाती हैं।"

सानी डेज़ी का उदाहरख पाकर कुछ लिजत हुई, बोली— "ग्रापका वेतन ?"

"श्रदाईस रुपया प्रतिमास।"

''मेरे काम का समय ?''

''दस से चार तक, अधिक से अधिक । प्रचारिका बनोगी न ?'' सानी के मूक अधरों पर मुसकान खेत गई, ज्निया उसमें सम्प्रि के लक्ष्य पा खिल उठा !

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* H.F स्यः 4

ह्य

## पहला परिच्छेद गाँव में प्रचार

महीने की श्राखिरी तारीख़ निकट श्राई, श्रीर उसी के साथ स्कूल में जूनिया का श्रांतिम दिन। उस दिन जूनिया की मानुकता का ठिकाना नथा। उस दिन उसने किसी भी दरजे में पढ़ाई नहीं की, जहाँ गया,

वहाँ पहले कळ उपदेश दिए, फिर उस स्कल की अपनी जीवन-कथा सनाई, फिर अपनी बदली और विदाई का वर्णन किया। अंत में लड़कों से कहा-"प्यारे लड़को, इस तरह भरी ब्राँखें ब्रीर भारी हृदय लेकर में श्रपने प्यारे स्कल से बिदा होता हैं। इसमें नौकरी 😘 करते हए मेरे बाल पक गए। जिन लड़कों को मैंने यहाँ तालीम दी, उनमें से अनेक आज भारी-भारी पदों पर हैं । वहे नेक लहके. जहाँ मिलते हैं, वहे श्रदवसे सलाम करते हैं । गरीव जनिया, अनको क्या पड़ी है कि उसे सलाम करें, परंत नहीं, भलाई, जिससे विद्या पढ़ी है, उसका श्रादर करना सिखाती है। जनिया श्राप लोगों को कभी नहीं भूल सकता, कल से मैं मिशन का उपदेशक नियुक्त हम्रा हैं। पहले कछ दिन तक मुक्ते नगर में ही प्रचार करना पड़ेगा, फिर दौरे पर जाऊँगा। पराने थाने के पास जो चौराहा है, जहाँ पानी की टंकी भी है, वहाँ कल सबह और शाम मेरा उपदेश होगा। सबह नी श्राप लोग नहीं श्रा सकते, स्कूल ठइरा, शाम को जरूर श्राइ-एगा। मैं नहीं कहता, श्राप ईसाई हो जायें, लेकिन सनना चाहिए । हरएक धर्म में अच्छी बातें हैं। भजन भी होंगे, और उपदेश के खंत

में रंगीन तसवीरें भी बाँटी जायँगी। मुक्ते छाशा है, छाप लोग सब छावेंगे।"

उस दिन श्राखिरी घंटे में सब लड़के स्कूल के हॉल में जमा किए गए, तमाम मास्टर लोग भी वहाँ एकव हुए। पादरी साहव ने श्रीयुत जॉन के कर्म-लेब के बदलने की बात सुनाई। हैडमास्टर साहब ने जॉन के विगत चीडड वर्षों से स्कूल की स्तुस्य मेवा का उल्लेख किया, श्रीर सेकेंड मास्टर ने ज्निया को फूलों की माला पहनाई, तथा स्कूल की श्रीर से एक जेव बड़ी भेंट में दी। उसके भीतरी ढ हने में श्रीयुत जॉन श्रीर स्कूल का नाम एवं तारीख़ के श्राक्तर ख़ंकित किए गए थे। ज्निया ने गद्यद होकर सबको धन्यवाद दिया। सभा विसर्जन हुई।

जूनिया पादरी साइव के साथ उनके वेंगले पर गया, पति-सनी का बेतन निश्चित हो चुका था, काम के बंटों को तय करना बाक्ती था, वह भी हो गया।

श्रभी कुछ दिन जूनिया को नगर में ही प्रचार करने की श्राज्ञा मिली। सुबह श्राठ से दस तक श्रोर शाम को चार से छ तक, इसके श्रातिरिक्त उमे बाइबिल की वितार्थ वेचने का भी काम मिला। सानी के प्रचार का समय बारइ बजे से चार बजे शाम तक निश्चित हुआ। कितार्थे उसे भी बेचनी पर्झेगी।

दूसरे ही दिन से उनका कार्यारंभ था। जूनिया वेचने के लिये कुछ बाइविल की कितार्वे, बाँटने के लिये कई रंगीन कार्ड और परचे तथा उपदेश को श्राकर्षक बनाने के उद्देश्य से कुछ विलायती छुपी लीयो की ईसा-चरित्र-संबंधी, रंगीन, वड़ी-बड़ी तसवीर लेकर घर को चलने लगा।

पादरी भाइव ने उसे सफलता के खाशाविद के साथ दो डायरियाँ देते हुए कहा—''श्रीयुत जॉन, ये दो डायरियाँ लीजिए। एक खापके लिये है, ख्रीर एक खापकी पत्नी के लिये। इनमें हर काम के दिन श्रापको दिन-भर की कारगुजारी लिखनी होगी, श्रीर रोज शाम को हेडमास्टर साहव के दस्तखत लेने पड़ेंगे।"

तमाम चीज़ें सँमाल जूनिया घर श्राया, श्रीर एक-एक कर सानी को समक्ता-बुक्ता दीं।

दूसरे दिन सुबह उसने रंगीन कार्ड और परचे, विक्रयार्थ कुछ कितार्ये, एक अपने उपदेश के लिये पूरी वाहबिल और एक भजनों की पुस्तक एक भोले में रख उसे गले में लटकाया। लीयो के रंगीन चित्रों को लपेट बग़ल में दवा लिया। हाथ में वही पुरानी लाठी ली, और अपने मित्र ढोलकिया का इंतज़ार करने लगा।

ढोलिक्या जूनिया से उम्र में बहुत छोटा था। अनाथालय में . चपरापी का काम करता था। ढोलक वड़ी सुंदर बजाता था। उसका कुछ अच्छा-सा नाम था, पर जूनिया उसे न्यार से ढोलिक्या ही कहता था। जूनिया ने ढोलिक्या को सुयह-शाम अपने साथ उप-देश में ढोलक बजाने के लिये राजी कर लिया।

ढोलिकया भी सोचने लगा, नौकरी दस से तीन तक की है। खाली वक्त है, चलो दो-चार घंटे मनोरंजन रहेगा। श्रगर किसी दिन पादरी साइव सुनकर रीक्त गए, तो ज़रूर तनख्वाह वढ़ जायगी। ज़रा सुवह उठकर खाना पका-खा लेने की तकलीक्त होगी।

ढोलिकिया के आने पर दोनों मिश्रों ने जाकर पानी की टंकी के पास, करा सड़क से इटकर, प्रचार करना छुरू किया। प्रचार कर किने के बाद जूनिया अपने घर आया, और ढोलिकिया अनाधालय को चला। बारइ बजे सानी को सिला-पद्दाकर जूनिया ने प्रचार की मेला

शाम को चार बजे दोनो मित्र सुबह उसी जगह पर आकर खड़े हुए। लीथो की बारह तसबीरें, ऊपर से सब एक में सी हुई थीं। बीच में उन्हें लटकाने के लिये एक डोरा बँघा था। जूनिया ने उसे लाठी में लटकाया, श्रीर लाठी पानी की टंकी के ऊपर रख उसके ऊपर एक पत्थर जमा दिया। चित्र टंकी की दीवार पर लटक गए, श्रीर दूर सड़क पर से लोगों को श्राक्षित करने लगे।

ज्निया ने भजन की पुस्तक खोलकर होलकिया की होलक पर रक्खी, और वाइविल अपने हाथ में ली। होलकिया ने दादरा पीटना आरंभ किया, दोनो गाने लगे—

> "जो तूचित्त से प्रभूको भजेगा, तेरा पाप सव दूर होगा। जो तूचित्त से प्रभूको भजेगा, तेरा पाप सव दूर होगा।"

ढोलक ने एक समा गाँव दिया। चारो दिशाओं से भीइ खिच-कर उनके इर्द-गिर्ध जमा हो गई। संध्या का समय था, कोई घूमने, फोई खेलने, कोई सौदा ख्रीदने आ-जा रहे थे। तसवीर पाने ही आशा में कुछ स्कुल के लड़के भी आ गए थे।

भीड़ के बीच में ढालक वज रही थो। भुज्य भी अपने पाँच-सात मित्रों की टोली के साथ फुटबॉल फूँकता हुआ खेल के मैदान को जा रहा था। भीड़ देख उसके अंदर दुसा, और मालूम कर अपने अन्य सखाओं से कहने लगा—"अरे कोई नहीं, नहीं जूनिया डूम है, जो कल तक हमारे स्कूल में मास्टर था। वहाँ से इंसपेक्टर सहय ने निकलवा दिया है।"

हठात् भून्नू उस भीड़ में अपने दो-तीन श्रीर फ्टबॉल के साथी देख उनसे कहने लगा—"चलो, खेलने नहीं चलोगे, बक्त हो गया।"

एक बोला-"नहीं, श्राज नहीं श्रावेंगे।"

"यहाँ क्या करोगे, जूनिया का व्याख्यान सुनोगे १ ईसाई: बनोगे १"

दूसरा बोला--"इम कुछ करें, तुम्हें मतलव ?"

दे रंगीन कार्डों की आशा में वहाँ खड़े थे। मुन्नू ने कहा—"नहीं चलोने!" "शोर मत करो, कैशा मुंदर गाना हो रहा है। कह तो दिया,

नहीं चलेंगे।"

मुन्तू कुद हो, अपनी टोली लेकर भीड़ से निकला। फहकती हुई ढोलक के साथ गाना हो रहा था-

"कोंन भरोसा है काया का, जगत है जाला माया का, साँच नहीं है, सब छाया का।"

क्तुन्त् ने भीड़ से वाहर ब्राव्य अपने साथियों को कुछ सिखाया,

सव मिलकर चिल्लाए—"जूनिया डूम है।"
श्रुनेक लोग सुनकर हँसने लगे। टोली फ्रील्ड की श्रोर भाग गई।

कृतिया ने भी वह आवाज सुनी । उसने ढोलिकिया से खूद भीर-कृतिया ने भी वह आवाज सुनी । उसने ढोलिकिया से खूद भीर-होर से ढोलक बजाने को कहा, और खुद भी गला खखारकर गाने लगा---

"ईरवर का तुमें प्यार मिलेगा,

जो तू चित्त से प्रभू को भजेगा।"
जुनिया ने रमका, वह शब्द उरुके गीत में हुव गया। इसके
बाद उरुने मित्र ग्रीर शत्रु दोनो के लिये प्रभु से प्रार्थना की। फिर
उरुने बाइयिल में से कुछ पढ़ा, श्रीर उरुके ग्रानंतर खून विस्तारपूर्वक उन चित्रों में दिखाता हुन्ना मसीह का जीवन-चरित्र

किनी प्रकार फिर गीत गाने और तसनीर तथा परचों को सुप्तत बाँटने की आशा में उसने भीड़ का अधिकांश अपने इर्द-गिर्द कावम स्वता।

सुनाने लगा ।

जीदन-चरित्र सुनाने के बाद साफ़ा टंकी के ऊपर रख, पृथ्वी

में बुटने टेक, श्राँखें मूँद प्रार्थना करने लगा—''हे परम पिता, तू जो ग्रासमान पर है, तेरे नाम की महिमा सारे जगत् में फैले । तूने हमारे समान पापियों के बीच में ग्रापने प्रिय पुत्र को दुःख भेलने के लिये मेजा। हमें बुद्धि दे कि हम उसे पहचानें, श्रीर उस पर विश्वास लावें—''

मुन्तू क्रपने साथियों के साथ फुटबॉल उछालता हुन्ना मैदान से लौट रहा था। टंकी पर भीड़ देखकर उसने फिर श्रपने साथियों को संकेत किया।

साथियों के साथ वह भी चिल्लाया—"जूनिया ड्रम है।"
प्रार्थना करते करते ज्ञित्या ने इस बार स्वष्ट सुना, फ्रौर प्रार्थना
में शामिल कर कहने लगा—"है पिता! जुनिया ड्रम है। वह
किसी का जुटा नहीं खाता, किसी का उधार नहीं खाता। जूनिया
ड्रम ही है, तो क्या वह तेरी संतान नहीं!—"

ग्रीर भी निकट श्रावाज श्राई-- "जनिया इस है।"

जूनिया उसी प्रकार प्रार्थना कर कहने लगा— ''हे पिता ये नहीं जानते कि इस क्या कह रहे हैं। इन्हें चुमा कर, ग्रौर इस सबके पापों को भी जुमा कर कि इस तेरे प्रकाश में बढ़ चर्ले। मसीह के नाम पर। श्रामीन।''

''श्रामीन" के छाथ ही मुन्तू ने निशाना लगाकर फ़ुटबॉल में एक किक लगाई। फ़ुटबॉल टंकी पर रक्खे हुए जूनिया के साफ़े को भूमि पर गिराकर दूसरी सड़क पर चला गया। मुन्तू श्रपने साथियों को लिए उपर दौड़ा।

जूनिया अन्न तक बहुत कुछ सहन कर रहा था। साफ्ने को भूमि पर कीचड़ में गिरते देख उससे न रहा गया। यह स्वर्ग-मर्त्य सब कुछ भूल भुन्न, के पीछे दौड़ा। सारी भीड़ में खलवली सच गई। डोलिकया जनिया का साफ्ना उठाने लगा। मुन्तू वही तेज़ी से भाग रहाथा। जूनियाने उसे पकड़ने में अपने को अल्ल देख, पैर से एक जूना निकालकर उसके उत्पर जोर से फेका। मुन्तू दुरंत ही पास की गली में घुस गया। उसके तपाम कायी भी ख़ हो गए थे।

जूना पास के मकान की एक खिड़की में जा लगा, और सीशे को तोड़ मकान के श्रद्धर हो रहा। दर्शक खुब कोर से हँचने लगे। जूनिया दूसरा जूना भी वहीं छोड़ न गे पेर दोलकिया के पास ज्याया। भीड़ तितर-वितर हो गई यी। उसने साफा ले, श्रपनी चीजें सँभाल दोलकिया से भाग चलने को कहा।

ढोलिक्श--''एक गाना श्रीर होगा, कहते थे न र भीड़ का स्था है, सार हाथ ढोलक पर पड़े नहीं कि जमा हो जायगी।'' ज्निया--''श्ररे चल भाग, एक ख्रादमी की खिड़की का शीशा तोड़ श्राथा हूँ। चल, सरक चलें, नहीं तो लेने के देने पड़ जायँगे।''

दोनो छपने-छपने घर भाग गए।

क्निया ने देखा, सानी दिन-भर की डायरी भर चुकी थी! जूनिया ने उम्ले पढ़ा, इत प्रकार थी—"श्राज तीन घरों में जा कुल मिला-कर चालीय ज़ियों को सुसमाचार सुनाया। उन्होंने बड़े ध्यान-पूर्वक अम्रु का बचन सुना। श्राते बक्त सुमें चाय-मिठाई श्रीर पान देने लगीं, पर मैंने इनकार कर दिया कि मैंने प्रभु का नाम किसी-लात्व के लिये नहीं सुनाया। चार मची-रवित सुसमाचारों की विश्री हुई। दस्तखत—सानी।"

जूनिया ने भी डायरी लिखी — ''आज सुबह दो घंटे प्रचार किया । होगो ने चाव से सुना, शाम के प्रचार में खुब भीड़ हुई। मेरे मित्र ढोलकिया की बजह से उपदेश में जान पड़ गई थी, पर प्रचार के 'अंत में शैतान ने एक लड़के को बहका दिया। उसने मेरा साफ्ता कीचड़ में गिरा दिया, फिर क्या था, मेरे सिर पर भी बही शैतान स्वार हो गया। मैंने श्रवना जूता खींचकर मारा। लड़का यच गया, श्रीर जूता एक भलेमानस की खिड़की का शीशा तोड़ उसके घर में बुस गया, वह चरूर मेरी तलाश कर रहा होगा। मैं कल से नगर में प्रचार के लिये नहीं जाऊँगा। इन लोगों में प्रचार से कीई लाभ नहीं। उपदेशकों की जरूरत गाँवों में है। मैं गाँवों में ही

जाऊँगा, ग्रगर मुक्ते फल ही से गाँधों में नहीं मेजा जाता है, तो यही मेरा इस्तीफ़ा समक्षा जाय, में शहर में इरिंग्ज़ नहीं जाऊँगा।"

शाम को दोनो डायरियाँ लेकर वह हैडमास्टर साहव के पास दस्तज़त कराने के लिये गया। उन्होंने उसे बहुत कुछ समक्ताया,

पर वह नहीं माना ।

दूसरे दिन पादरी साहव ने उसे गाँवों में प्रचार के लिये जाने
फी ख्राज्ञा देदी।

का आज्ञा द दा।

सानी अपने पुत्र के साथ वहीं रही। जूनिया गाँव-गाँव सुसमाचार
फैलाता हुआ चला। वह महीने में चार-गाँव दिन के लिये
राजधानी में आता। अपने प्यार की रिपोर्ट देता, और अगके

महीने का प्रोग्राम ले फिर चला जाता। इस प्रकार कई महीने बीत गए।

# द्सरा परिच्छेद

# मेले को

कुछ दिन प्रचार करने के बाद सानी गहसै-भिशन-स्कूल में. प्रध्यापिका बना दी गई। प्रव वह सप्ताह में केवल तीन दिन प्रचार के लिये जाती थी। उनके सिर का मुख्य भार ख्रव प्रध्यापन ही हो गया।

जूनिया फिर प्रकृति की सूत्यता में ख्रानंद खोजने लगा। उसे नगर की प्रत्येक वस्तु से श्रविच हो गई, किंदु सानी ख्रीर जेम्ड प्रयुचे नगर-निवास को किसी भाव पर भी वेचने को तैयार न थे।

चीड़ और देवदाह के सुवासित बनों में प्रमु का यश-सौरम उड़ाता हुआ, नदी-नालों से निनादित घाटियों में उसके स्तुति-गीत गाता हुआ और कँटीले बाड़ों से चिरे हुए पहाड़ी खेतों में उसी के बचन का बीज बोता हुआ जुनिया चल निकला।

ं नहीं क्रेंचेरा होने लगता, नहीं जितिया अपना फोला और फंवल कंचे से उतार देता। आग्रन्थात से कुब्र खरीदकर ला-पी लेता। एक नगह एक रात से अधिक न ठहरता। उसने अपने साथ फोला ज़कर रक्ला था, पर फोले में दूसरा कुरता और दूसरे बंदन का भोजन नहीं रक्ला था।

बह लाठी सदैव उसके साथ रही। जूता उस दिन के बाद उसने फिर नहीं जुरीदा। वह प्रकृति की कठिनाह्यों को अपने ग्राम्यास से जीतने लगा। उसने मार्ग के काँटे और तुपार की तीक्यता के ऊपर अपना न गांपैर रहला। उसने तृण की सस्पा

उपदेशक श्रपने प्राम श्रोर नगर में नहीं पूजा जाता। बुरी श्रावाज़ के भय से जूनिया ने राजधानी छोड़ दी थी, श्रोर श्रादर की श्राशा ने उसके पैर जन्मभूमि की श्रोर न खींचे। जूनिया कहता था—"में श्रादर का भूखा नहीं, किंतु घृणा से कुचला जाना भी नहीं चाहता।"

अपरिचितों के बीच में जूनिया ने नए प्रभु के जन्म की कथा धुनाई। उन्होंने जूनिया की वात में सेंदेह किया, पर उसे घुणा की दृष्टि से नहीं देखा, उसकी छाया से भागे नहीं।

वह पर्वत की उँचाइयों को लाँघ गया, उसने सवन वनों में मार्ग हूँ हूँ लिया, वह दुस्तर पहाड़ी निदेयों के पार चला गया। यहाँ के पथ कदाचित परभू चाचा के पदांकों से ख्रांकित नहीं हुए थे, वहाँ के प्रांवर खायद उनकी वायाी से प्रतिध्वनित नहीं हुए थे। जूनिया ने हिम के ऊपर नाचते हुए ख्रन त नच्चां को देखा। उसे उन सवके सृत्र हाथ में लिए हुए महाकाल का योच हुआ, जगत उसके पैरों की धूल में समाया हुआ था। जगत का सान और अपमान दोनो एक दूधरे में समाकर ख्रंतर-हीन हो गए थे। जूनिया समझने लगा, मृत्यु के चरणों पर पड़े हुए धनी और निर्धन, दोनो के मस्तकी पर बैठे हुए जरा और मरण के पची ख्रपनी चोंचें चला रहे थे।

अपना चाच चला रह थ । जूनियाका मन जन्मभूमि की स्रोर स्राक्तष्ट हुन्ना । उसे बाल-काल की क्रीड़ा-भूमि की स्मृति स्रपनी तरफ बुलाने लगी । उसे संध-बांघवों का प्रेम श्रपनी स्रोर खींचने लगा ।

उसने उघर ही मुख कर अपने पैर बढ़ाए। वह चौमुखिया

में जा पहुँचा। यह सबसे पहले श्रपने बर्गाचे और श्रपनी फोपड़ी खोजने लगा। बर्गाचे में घास, कोंटे और बिच्छू के इस उगकर गढ़ गए ये। फोपड़ी की स्थिति का भी पतान था, उसके कुछ पत्पर लोग श्रपनी दीवारों में चुनने के लिये उठा ले गए. कुछ मिट्टी में मिल गए, श्रीर उसी में गड़ गए।

जनिया मन में कहने लगा—''तब प्रीष्म के मेघ दीन श्राकाश के नीचे शानी यहाँ हरियाली उत्पन्न कर देती थी, वह हरियाली तमाम वर्षा-भर बढ़ती थी, शरद में उचमें श्राधिक फून खिलते, श्रंत में शिशिर के तुपार तक वह दिशत रहती थी। उस हरियाली के बीच में मेरी वह सुंदर कुटीर थी, जो शानी के सनेह की ज्यों के स्त्राली कहाँ गई देवा वह भूमि का गुग्र न या, सततवाही भरने के कारण न थी है निश्चय ही उसे शांनी के श्राविराम परिश्रम ने प्रकट किया था।''

वह विचार-मग्न होकर आगे बहा। विगत पह्न वर्ष की अविष में उसे समस्त चीमुलिया विलकुल वदला हुआ दिखाई दिया। अनेक नए मकानों ने पुराने मकानों को डक दिया था। लोग भी उसे नए-डी-नए दिखाई दिए।

बह सीधा गुसाईजी की दूकान की ख्रोर चला। दूकान में घनी मूळों से युक्त एक युवक बैठा हुखा था। जूनिया धीर-संकुचित गति से दकान के बरामदे में पहुँचा।

युवक ने उसे कुछ देर देखा, श्रीर पहचानते ही ज़ोर से कहने लगा—''श्रो हो, जूनिया मास्टर हैं। इचर कभी मुक्कर न देखा। .खुव श्रानंद में हो ?''

श्रावाज पहचानकर जुनिया ने कहा—''खलाम छोटे गुधाईजी, मेरे मास्टर, मेरे उस्ताद हैं। बूढ़ा हो गया! वालों में सफेदी श्रीर श्राँखों में श्रुँधेरा बढ चला।'' ज्निया बरामदे में बैठने लगा था। दूकान के ग्रंदर वह कभी नहीं बैठा था । उसकी हिचकिचाइट देखकर युवक ने कहा— "ग्रंदर ग्राहण, इस करती पर बैठिए।"

''ग्रंदर १''

"हाँ, उसमें हर्ज क्या है ?"

्रानिया मन में सोचने लगा — बड़े गुसाईं जी ने ऐसी ममता कभी नहीं दिखाई थी ?

"आप फिर एक गए ?"

जृतिया ने ऋदर जा कुरसी पर बैठते हुए कहा—''वड़े गुसाई जी नहीं दिखाई दे रहे हैं।"

युवक ने मंत्रीन मुख कर कहा— "उन्हें स्वर्गवासी हुए तीन खाल हो गए।"

जूनिया ने कातर भाव से कहा—"यहे सत्पुरुष थे। मुक्ते आर्ज यह दुःखद समाचार माछ्म हुआ।"

"श्राजकल क्या घंषा करते हो ? तुम तो राजधानी में शिच्क षेन ?"

"हाँ, श्रव प्रचारक हो गया हूँ।"

"क्या प्रचार करते हो ? यही कि जाँति-पाँति का अगणा छोड़ो। सिर के सब बालों को काट-छाँटकर इसवार कर दो।"

''क्या प्रचार करता हूँ, कुञ्ज प्रचार नहीं करता। पाछ में विद्या नहीं, धन नहीं। प्रभु का नाम लेकर पेट भरता हूँ। रात दिन-भर के पापों से भारी श्रीर तमोमयी दिखाई देती है।''

"जूनिया, सच कहो, ईसाई क्यों हो गए ?"

जूनिया ने आकाश की ओर उँगली दिखाकर कहा — "प्रभु की एच्छा !"

"क्या सचमच धर्म के लिये !"

जूनिया नीरव रहा।

"फिर, नौकरी के लिये, श्राजीविका के लिये ""

ज्निया ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया।

"जृतिया ! चुप हो ?"

"हाँ, जूनिया के पाप इन पर्वतों से भी भारी हैं।"

युवक ने उस प्रचारक की स्रोर देखा, श्रीर कहा —"यहाँ काशी

से एक शास्त्री ग्राए हैं, उनसे शास्त्रार्थ करोगे ?"

"नहीं।"

''क्यों १''

"में बहस करना ठीक नहीं समझता।"

\*'क्यों ?'' ·

"क्योंकि उजला उजला ही है।"

"ग्रच्छा, प्रचार तो करोगे न ?"

"हाँ ।"

"यहीं, बाहर बरामदे में।"

''श्रव्ही बात है।"

ज्िया ने तत्त्व्या ही एक भजन गाना आरंभ किया। लोगों ने आ-आकर जमा होना शुरू किया। जुनिया ने एक हाथ छाती पर कोट के दो बटनों के बीच में डाल दसरा उटाकर उपदेश देना

श्रारंम किया । कुछ बृढों ने उसे पहचानकर कानाफूसी की—''ग्ररे, वही जुनिया

हम है, जिसका यीवन यहाँ इल जोतने में बीता था।"

हुछ लड़कों ने छिद्र पाया, श्रीर चिल्लाने लगे—"जूनिया डूम है!"

जूनिया ने थिर पर श्राघात लेकर कहा—"हाँ, जूनिया निःसंदेह हुम है। यौवन में उसने खेत खोदकर बीज बोया था। उस बीज

'को खाने से फिर भूख लग जाती थी। ग्राज वह लोगों के हृदय-त्तेत्रः में प्रभु के नाम का बीज बोता है। उत्तमें जो फल फलता है, उत्तसे , फिर भूख नहीं लगती।"

फिर श्रावाज हुई - "डूम है।"

जूनिया कुछ न बोला। विरोध न पाकर वह आवाज मिट गई। जुनिया ने सबके लिये प्रार्थना कर उपदेश समाप्त किया।

युवक गुताई ने उस चृढ़े प्रचारक को देखा। उसके पैर न ने ये। उसके वस्त्रों में पथ की धूल पड़ी थी, और उसके मुख पर अनुभव और अवस्था ने कक्षण रेखाएँ खींच दी थीं। उसे याद पड़ा, जब युवक जूनिया उसके घुटनों के पास बैठकर उससे क्रॉगरेज़ी सीखता था। जूनिया उठा, और बोला—"जाकर अपनी जन्मभूमि के दर्शन

फर श्राता हूँ।" "वहाँ क्या रक्खा है, तुम्हारे पुराने गुसाई मर गए, श्रीर उनके

"वहा क्या रक्ला है, तुम्हार पुरान गुलाह मर गए, आर उनक लड़कों में फूट है।"

"उनसे मुफ्ते क्या लेना है। जन्मभूमि है, उसके दर्शन कर स्त्राता हैं।"

"दशैन १ मूर्ति-पूजक बनोगे १ जूनिया, तुम फिर श्रपने पहले धर्म में श्रा जास्रो।"

जूनिया के मुख पर चीग हैंसी उदित हुई, स्रौर वर घीरे-धीरे स्रापने गाँव के मार्ग पर उतरने लगा।

गाँव में जाकर उसने सब लोगों से मेंट की । गुसाई के बड़े लड़के ने दूसरे दिन उसके बिदा होते समय कहा — 'ज्निया, दुम्हारे बिना गाँव सुना है, तुम फिर यहीं आ जाओ । कुछ भूमि हम तुम्हें ही दे देंगे, तुम्हारे ही नाम से कर देंगे।"

जूनिया के मुख पर यहाँ भी उदास हँसी प्रकट हुई। उसने कहा—' गुसाईजी, अब मरते समय क्या तृष्णा बढ़ाऊँ।''

जूनिया विदा होकर राजधानी को चला । उसे वहीँ महीने-भर से द्राधिक हो गया था।

संध्या-समय वह राजधानी पहुँच गया। गले में किताबों से भरा हुआ भोला, भोजें के ऊपर कंचल, शरीर पर श्रस्त-व्यस्त साफ़ा ग्रीर माथे पर पशीने की वृँदें लेकर ज्निया अपने घर के निकट ग्राया। उसके हाथ में लाडी थी, श्रीर पैरों में जुता न था।

सानी श्रीर जेम्स बातें कर रहे थे, जब जूनिया ने धीर गति से कमरे में प्रवेश कर देहरी पर पड़े हुए टाट से श्रपने पैरों की धूल पोंक्षनी आरंभ की।

सानी तेजी से पति के निकट गई।

जनिया ने थफे स्वर में कहा-"जेम्स, ग्रन्छे हो !"

सानी ने कहा — ''महीने-भर से कितने दिन श्रिधिक हो गए, कोई समाचार नहीं, कोई पत्र नहीं !''

लेम्स ने पिता के कंधे से भोला और कंपल निकालकर रख दिए। ज्निया—"फ़ुरसत भी नहीं, किर उन निर्जन स्थानों में इतने डाक्खाने भी नहीं।"

हानी ने जेम्स से कहा—''जा वेटा, चूल्हे पर पानी गरम करने को रख दे। पापा के हाय-मुँह घोने के काम भी खाएगा, ख्रीर चाय भी तैयार कहाँगी।''

जेम्ड बिनय के साथ उठा। उसने ख़पने मुख के प्रत्येक भाव से यही प्रकट किया कि पिता की अनुगरियति में वह माता का विशेष प्राज्ञाकारी रहा, श्रीर नित्य ही सुर्य छिपने से पहले खेल का मैदान छोड़ श्राता था।

सानी ने जूनिया के पैरों को देखकर कहा—"ई, जूना फिर नहीं खरीदा! में जानती थी।"

"उन पहाड़ी मार्गों में जूता पहनकर ही रपट जाने का श्रिधिक

भय है। इसके क्रातिरिक्त मेरे समान रात दिन के बटोही के पैर जूते के छालों से भर जाते हैं। तुम बाबू लोगों की बात कहती हो, वे चलते डी कितना हैं ?''

"क्या यहाँ भी जूता नहीं पहनेंगे ?"

ज्ञिनया ने निश्चय से कहा - "नहीं।"

"नहीं !"

"क्या जरूरत है श कुत्रिमता जितनी कम हो सके, श्रव्छा है।"
"पादरी साहब से मिलने न में ही पैर जाश्रोगे ?"

''हाँ चानी, ठीक याद दिलाई। जल्दी करो, अभी जाऊँगा, समय है।''

सानी ने जाकर जेंग्स को, पिता के लिये, एक जोड़ा जुता खरीदने के लिये बाज़ार भेज दिया, श्रीर स्वयं पानी गरम करने लगी।

ज्ञिया ने मुँह-हाथ श्रीर पैर घोए, फिर चाय पी। वह लाठी उठा पादरी साहब के यहाँ जाने लगा।

जेम्स तव नहीं श्राया था। सानी ने पति की राह रोककर कहा — "इसी तरह न गे पैर ?"

'ऋीर क्या ?"

''नहीं, मैं न जाने दूँगी !"

"न्नरी पगली ! त् नहीं जानती । वेश का प्रभाव मूखों पर पड़ता है । पादरी सहब इन सब वातों को नहीं देखते ।"

। पादरा साहब इन सब बाता का नहा देखत। ' ''मार्ग में श्रानेक मूर्ख भी तो दिखाई देंगे ?''

''वें पीठ पीछे स्त्रोर मुँह के सामने जो चाहें कहें। जूनिया उन्हें स्नमाकर देगा।''

"नहीं, स्वामी! लोग कहते होंगे, जॉन जितना अधिक कमाने लगे हैं, उतने ही अधिक पैसे के लोभी होते जा रहे हैं।"

ज्निया ने श्रावेश में कहा-"पर ज्निया पैसे का लोभी नहीं।"

सानी ने जेम्स को आता हुआ देख लिया। वह कुछ प्रवत्न हों फहने लगी—"प्रापके कह देने ही से काम नहीं चलेगा, कुछ साबित भी तो कीजिए।"

जूनिया बहक गया था । कहने लगा—''बाज़ार होकर ही जाऊँगा। जुता खरीद लूँगा।''

इसी समय जेम्स ने पिता के पैरों में जुता पहनाते हुए कहा— "पापा, मैं तो समक्तता हूँ, यह आपके पैर में बिलकुल फिट है।"

जूनिया ने हॅंवकर जूता पहना, श्रीर कहा—"हाँ, ठीक है। पर बहुत दिनों ने बिना जूते चलने के कारण ऐसा जान पहता है, मानो वेचारा पैर बिना श्रपराच के ही श्रंच कारागार में टूँस दिया / गया है।"

जुनिया ने पादरी साहव के पुस्तकालय में प्रवेश कर श्राभिवादन किया। पादरी साहव ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया, श्रीर करवी दी।

"इस बार ख़ूब लंबा दौरा किया !"

"जी।" कहकर ज्निया ने म्रापनी डायरी उनके समीप रक्ली। "लोग मसीह के उपदेश सनते हैं ?"

"हाँ, सुनते हैं । इस बार में कई नए स्थानों तक हो ख़ाया, ख्रौरं फदाचित् वहाँ मसीह का पवित्र नाम सबसे पहले उच्चारित कर मेरी

ही रसना घन्य हुई।"

पादरी साहव ने ज्ञिनया की डायरी के पृष्ठ उलटकर कहा—
 "ग्रगले इसते में नहान का मेला है, रेखुगंगा के किनारे सारे किले के हजारों मनुष्य एकत्र होंगे।"

"जी, प्रांत का कदाचित सबसे बढ़ा मेला है।"

"आपके अगलें महीने के पहले बप्ताह का प्रोप्राम यही है, कल या परसों यहाँ से चल दीजिए। एक दिन जाने में लगेगा, और एक दिन वहाँ जाकर स्थिर होने में। चार दिन मेले में प्रचार कीजिए, श्रीर सातर्ने दिन यहाँ श्रा जाइए। उसके बाद का प्रोप्राम यहाँ श्राने पर किर श्रापको बताया जायगा। श्रपनी पत्नी को भी ले जाइए। वह भी छित्रों में प्रचार करेंगी। मैजिक लालटेन ले जाइए, दरी ले जाइए, साइनबोर्ड-चित्र साथ रखिए। रहने श्रीर सामान रखने के खिये छोलदारी ले जाइए। सस्य को फैलाने के लिये भी विशायन देने की ज़रूरत है। संसार की किच भी तो देखी जायगी न ?"

ज्निया ने अपने नए ज्ते के कैदी पैर को संस्वा दी, और सन में कहा — सानी भी जबसे अध्यापिका बनी, वही समभ्ददारहो गई। पादरी साहब ने कहा — "समभ्र गए न १ और भी जो इन्छ, ज़रूरी समभ्रो, साथ ले चलो।"

"जेम्स को भी साथ ले चलूँगा। उसके स्कूल में छुटियाँ हैं। कुछ हाथ वँटावेगा, कुछ काम देखेगा, श्रीर सीखेगा। कल ही चल दूँगा।"

''खर्च श्रीर श्रावश्यक सामान ?''

"सुबह ले ल्रॅंगा। कहकर जूनिया ने श्रपनी डायरी पर हाथ रखकर पादरी साहब की श्रोर देखा।

"ले जाइए।"

जूनिया डायरी लेकर चला, और कमरे के बाहर आया। पादरी साहब ने देखा, उसने बरामदे में सिगरेट् जलाई, और दियासलाई वहीं फेककर चला गया।

पादरी साहव नाराज होकर उठे, और वरामदे में आए । उन्होंने उस दियासलाई को उठाया और दूर फेक दिया। वह कभी सिगरेट न पीते थे।

### तीसरा परिच्छेद

#### उपद्रव

दोलिक्या भी साथ चलने के लिये राज़ी कर लिया गया।
मेला देखने की उमंग में वह भी श्रपनी हफली, ढोलक श्रीर
विसतरा बाँचकर दूसरे दिन सुबह जूनिया के मकान पर हाज़िर हुआ।
जूनिया ने मेले चलने के लिये तीन लहू थोड़े किराए पर ठहरा
लिए थे। एक पर छोलहारी श्रीर शेष दो पर खाने-पीने के बर्तनों
का बोरो, मैंजिक लालटेन का बंधन, किताबों का संदूक, कपड़ेविसतर का गुंटा श्रीर ढोलिक्या का लटा-पटा लाद दिए गए।
जूनिया ने कहा—"जेन्छ, पेदल चल सकोगे न ?"
"हाँ पारो, क्यों नहीं।"

घोड़े सात बजे रवाना कर दिए गए। शेष लोग खा-बीकर नी बजे चले। शाम को मेले पहुँच गए। मेला तीसरे दिन से शुरू था, श्रीर चार दिन रहता था, पर श्रभी से वहाँ भीड़भाड़ होने लगी थी।

दूकानदारों का सामान आने लगा था, और वे लकड़ी-कपड़े-पत्तों से भूमि कोद बची दूकानें खड़ी कर लेने में दत्तवित्त वे । चारो ओर पर्वतों से पिरी हुई एक समतल भूमि थी। वहाँ रेसुगंगा अपनी सहायिका रेखावती से मिली थी। उन दोनों के संगम पर अनेक देवी-देवतों के मंदिर बने हुए ये। उनके स्थापस्य में कदाचित्त किसी विशेष शैली का आभास न या, पर मूर्तियाँ निसंदेंट बैदकालीन शिक्ष से प्रभावित थी। संगम के उत्तर की थ्रोर एक छोटी सी वाज़ार थी, श्रौर थ्रास-पास छोटे-छोटे चार-पाँच पहाड़ी थ्राम थे। चारो श्रोर खेत-ही-खेत थे। रेसु श्रौर रेखा श्रवने सुमधुर निनाद से खेती को सींचती श्रौर पनचकियों के पहिए धुमाती हुई बड़ी जा रही थीं।

र्ज्ञा-पुत्र श्रीर ढोलिक्या को मार्ग में छोड़कर जूनिया मेले में जगह तलारा करने गया। कची पछी ट्रकानों की भीड़माड़ है दूर, पानी के निकट, रेशु की रेती में, श्रमी स्थान श्रिधकृत नहीं हुआ था।

जुनिया को वह स्थान पसंद आया । जल्दी से अपने स्ती-पुत्र को बुला लाया, और वहाँ बहुत दूर तक जगह घेरकर बैठ गया । कोई आकर वहाँ जमना चाहता, तो जुनिया अपनी दोनो आँखें निकालकर कहता—"राजधानी से बड़े पादरी साहब ने मेजा है। मेले के ऑफिसर के लिये कमिश्नर साहब की चिट्ठी लाया हूँ। यहाँ जगह नहीं है। रोज उपदेश होगा। आदिमयों की भीक जमा होने के लिये लंबा-चौड़ा मैदान चाहिए, हजारों लोग आविंगे। मैजिक लालटेन का भी तमाशा होगा।"

ढोलिक्या मार्ग में वैठा वैठा वोहों का इंतज़ार कर रहा था। जूनिया उसे अपने ठिकाने का सुत्र दे आया था, और असवाव के आ जाने पर तरंत ही वहाँ चले आने की डिदायत दे आया था।

घोड़ों के ख्राने पर ज्निया, उसकी पत्नी, पुत्र द्वीर ढोलिकया ने मिलकर सब सामान खोल डाला, ख्रीर छोलदारी खड़ी कर दी। सानी रात के खाने-पीने का प्रबंध करने लगी। जेम्स चक गया था, विश्राम करने लगा। ढोलिकया लकड़ी, पानी ख्रीर बाज़ार का सीदा जमा करने लगा। जूनिया मेले के श्रॉक्रिसर को चिट्ठी देने चला गया।

मेले के फ्रॉफ़िसर ने ज्निया की छाँटी हुई जगह को स्वीकार

किया, श्रीर उसके विदा होते समय कहा--"निर्भय होकर श्राप वहाँ प्रचार कीनिए। कोई श्रापसे कुछ नहीं कहेगा।"

ज्ञिया के लौट छाने पर सबने भोजन किया। मार्ग में ज्ञिया को उसकी विरादरी का एक छादमी मिल गया। ज्ञिया उसे वर्तन मलने छीर रात को चौकीदारी करने के लिये छापने साथ छुला लिया। चार छाने रोज उसे देना स्वीकार किया गया। रात को सब लोग छोलदारी के छंदर सोए, और वह चौकीदार तंनू में कुछ इटकर, एक बकायल के बृत्त की छापा में .जूद छा। जला कंदल बिछा येंट गया। मालूम नहीं, उस दिन वह रात-भर बैठा रहा या सो गया।

दूसरे-दिन दिन-भर जूनिया को श्रवकाश या। यद्यपि लोग आज कुछ श्रविक संख्या में श्राने लगे थे, पर उनमें व्यवधायी ही हयादा थे। उन्हें चार दिन के मेलें में साल-भर का ख्र्च वहल कर तोने की चिता थी। उन्हें किसी के उपदेश सुनने की फ़्रस्त ही कहाँ।

जूनिया ने खान्यीकर तंबुका मुँह सड़क की आरेर करने का विचार किया कि उस पर से गुजरनेवाली भीड़ का ध्यान उधर आकापत हो। तुरत ही सबने मिलकर जूनिया के विचार को कार्य में बढ़ल डाला।

इसके बाद उसने पेड़ों में रिस्पों गाँचकर उनमें तरह तरह से लिखे हुए बाइबिल के आदर्श वाक्य लटकाए। एक पेड़ के सहारे मैजिक लालटेन का परदा खोलकर तान दिया कि लोगों में अभी से उन्सकता बढ़े।

तीसरे दिन चाय पीकर वड़े सबेरे ही से दोलकिया ने छपनी डफली बजानी छुरू की। भीड़ जमा होने पर एक ओर जूनिया ने पुरुषों को मसीह का जीवन-चरित्र सुनाना आरंभ किया, दूसरी ओर सानी ने स्त्रियों को। बीच-बीच में ज्निया कहता या— "उपदेश वरावर चार रोज होगा, और रात को साहे छ से साहे आठ तक मेंजिक लालटेन का तमाशा दिखाया जायगा। कोई चदा नहीं, कोई पीस नहीं, कोई टिकट नहीं। सबको मुस्त । जो चाहे, वह देख सकता है। जो पहले आर्त्रिंगे, उन्हें बेठने को दरी भी मिलेगी, जो देर से आर्बेंगे, उन्हें भूमि पर खड़ा रहना पड़ेगा।"

बारह बजे उपदेश बंद कर सबने खाया-िया। तीन बजे शाम से साढे गाँच तक फिर उपदेश हुआ।

णाहे पाँच बजे से ही मैजिक लालटेन का तमाशा देखनेवालों प्की भीड़ जुटने लगी।

जूनिया भोजन करने बैठा ही यो कि जेम्स ने एक रंगीन नोटिस लिए प्रदेश किया।

लानी बोली—''दोपहर से गया हुआ अब आया है।'' जुनिया ने कहा—''जाने भी दो, बचा है, मेला देखता होगा।'' पिता का सहारा पाकर जेम्स बोला—''पापा, देस से एक स्वस्तर-कंपनी आई है। बड़े-बड़े शेर हैं। शेर और गाय एक ही हर्तन में पानी पीते दिखाए जायँगे। एक दो सिर का आदमी भी दिखाया जायगा। तलवारों पर नाच भी होगा।''

ज्विया श्रीर सानी दोनो ने श्राश्चर्य प्रकट किया।

ज्निया—"हुन्ना करे नेटा ! इम नौकर जादमी ड्यूटी पर हैं। इस तरह खेल-तमाशा देखने जायँगे, तो पादरी साहद क्या कहेंगे। ज्रामी साढ़े छ से हमें स्वयं मैजिक लालटेन का खेल दिखाना है। उसी को देखना।"

जेम्स- 'नहीं पापा, उसमें क्या रक्खा है, वह तो रोज का

देखा हुआ है। तार पर बाइसिकिल चलेगी पापा! जाउँगे पापा! रात साढ़ें नौ बजे के खेल में चलेंगे पापा! साढ़ें आठ में ही आपकी मैजिक लालटेन समाप्त हो जायगी।"

सानी-- "चर्ले न । रोज़-रोज़ ऐसा श्रवसर नहीं श्राता ।" जूनिया-- "ला, तो नोटिस तो दिखा।"

ज्लिया ने नोटिस पढ़ा। कंपनीवालों के ख्रावर्षक मज़मून ने उसे भी विचलित कर दिया। कहने लगा—"ख्रच्छी वात है, चलेंगे।"

ठीक साढ़े छ बचे से ज्ञिया ने मैकिक लालटेन का तमाशा दिखाना छरू किया। ख्व भीड़ इकट्टी हो गई थी। भोले-भाले मामवासी दर्शक थे। प्रमु ईसा मसीह के जन्म, बाल्यकाल, यौवन, उनके छाएचर्य-जनक काम, उनके उपदेश, उनके पकड़े जाने, सुली पर लटकाए जाने, गाड़े जाने और फिर जी उठने से संबंध स्वतित रंगीन कित्र परदे पर दिखाए गए। बीच-बीच में जूनिया समम्भाषा भी जाता था।

दोलिकिया, सानी श्रीर जैम्स भी साप थे। जहाँ स्लाइड झटक जाती या कार्बाइड का लैंप बुक्त जाता, वहाँ दोलिकिया दोलक बजाना शुरू करता, श्रीर जूनिया, सानी श्रीर जेम्स गाना आरंभ करते।

जेम्स का मन सरकस-कंपनी में लगा हुआ था। किसी प्रकार समाम स्लाइड समाप्त हुए, और खेल खस्म हुआ। जूनिया आदि ने उच कंट से घोषित किया—"मुक्तिदाता की अय!"

. उच्च कठ स घापत किया — ''मुक्तिदाता की जय भीड़ तितर-त्रितर हुई।

जेम्स ने कहा—''चलिए पापा, देर हो गई।'' ''ठहरो न, श्रमी नौ भी नहीं बजे। फिर कंपनी पास ही तो है।''

"देर हो जायगी, टिकट नहीं मिलेगा ।"

'जेम्ह, जरा भी घीरन नहीं। दरी लपेटेंगे, मैजिक लालटेन इन्ह्यी तरह रक्खोंगे, स्लाइटें सँभालेंगे, या खब इसी तरह छोड़-छाड़कर चल टें।"

जेम्स ने किसी प्रकार धीरज रक्ला।

सब चीज़ें सँभात ली गई । छोलदारी मज़वृती से बॉक्ट दी गई।

जूनिया ने सरकस-र्जपनी जाते वक्त चौकीदार से कहा —
"माई, जरा चौकस होकर रहना, नींद न झाने पाने । हम दो-तीन
घंटे में लीट खार्चेंगे । छोलदारी के खास-पास हमने किसी
को डेरा नहीं डालने दिया। देखो, सावधान रहना, चोरी न
होने पाने ।"

चौकीदार—''कुछ न होगा, छाप निश्चित होकर जहाँ चाहे जावें।''

ज्निया, सानी, जेम्स श्रीर ढोलिकया सरकस देखने चले ।

चौकीदार ने आग जला दी थी। उसने उसमें कुछ लकड़ियाँ श्रीर डालकर उसे ज़ुख तेज किया। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। आदमी बात करने में बड़ा चतुर था। उसने आते ही चौकीदार के सिर पर लकड़ी फिरादी। दो-चार किस्से सुनाकर उसे लोट-पोट कर दिया।

चौकीदार ने पूछा-"दोस्त, तुम्हारा घर कहाँ है !"

उसने पात हो के गाँव की स्रोर इरारा कर कहा— "विलम ही निकालो । तंबाकू पी लें। एक दूकानदार ने नया नमूना दिया है।"

चौकीदार ने उस ग्रागंतुक को चिलम दी । श्रागंतुक ने चिलम भरी श्रोर दोनो ने पी ।

जरा देर बाद चौकीदार बोला—''माया बूमता-धा मालूम

देता है। दोस्त, कुछ तैवाकू में मिलाकर तुमने पिला तो नहीं दिया !''

''रात-भर के जागे हो, इसी से । चलो, पास ही के खेत में एक नटनी का नाच हो रहा है। जरा देर उसे देख लो, जी बढ़ल जायगा।''

चौकीदार ने भूमते हुए कहा—"यह चौकीदारी ?"

'वहीं से देखते रहना। ऐसा मुंदर गला है उसका, वाह! यहीं पर तो है। वह जो उजाला दिखाई दे रहा है।"

श्रागंतुक उमे ज़बरदस्ती न-जाने कहाँ ले गया। चौकीदार मंत्र-मुग्य की भाँति उसके पीछे,पीछे जाकर दूरी में श्रदश्य हो गया। इसके बाद चार श्रादमी श्राप्त, श्रीर तंत्र के श्रंदर का सारा

सामान तैकर चल दिए। एक घंटे बाद किर ब्राए, ब्रीर इस बार छोलदारी उलाइ-लपेट, उसे भी लादकर न-नाने कियर चल दिए।

घंटे-भर बाद चौकीदार बहकता हुआ उत्तर निकत आया, और कहने लगा—'भेते के चारो और में घूम रहा हूँ, या मेता मेरे चारो ओर घूम रहा है। पेड़ यही तो है। इसके पास यह आग मैंने ही जलाई थी। कुछ ठीक-ठीक याद नहीं आता। एक चीज़ यहाँ और भी थी। क्या थी श्वारा सोच लूँ।''

चौकीदार भूमि पर माधा पकड़ नैठ गया, श्रीर कहने लगा—
"शायद पहले जन्म की बात है। इस आग के पास कुछ और चीज
जरूर थी। वेईमान ! न जाने तंबाकू में मिलाकर मुक्ते क्या
पिला गया।"

चौकीदार फिर चुर हो गया। विशाल पत्यमें पर टकराते हुए रेसु का जल वह रहा था, स्रोर उस रात की शून्यता को मेले का स्नानंद-जागरण वाषा पहुँचा रहा था। उधर जूनिया ब्रादि सरकस का ब्रान द से रहे थे। सरकस का विदूषक अपने साथा को खींचकर एक चाँटा मारने के लिये अपने एक पैर को भूमि में जमा उस पर चूमा, साथी ने सिर कुका लिया। विदूषक ने वह चाँटा अपने निकटतम गाल पर जमा दिया! कोर की ब्रावाज हई—''यह !'

दर्शक खिलाखिला उठे। जूनिया ने भी हाँठ खींचकर खोल दिए, श्रीर सानी ने भी श्रपनी हैंसी पर श्रपनी श्रोहनी का कोना खींच खिया। जेम्स की हैंसी का तो सिरा ही नहीं मिलता था। उसने शेर श्रीर वकरी को एक ही वर्तन में पानी पीते देखा। श्रानेक प्रकार की कलावाभियाँ देखीं, भूलों पर नाच देखा, तार पर साहकिल चलती देखी। गेंद, छुरे और तश्तरियों के खेल देखे। जेम्स सबसे श्रिषक खुश उस बंदर को देखकर हुआ, जो जलते हुए घेरे के बीच से भाँद, एक सफेद मालू की पीठ पर सवार हो उसकी रास पकड़ लेता था।

सरकत के मैनेजर ने वहे अदव-कायदे और रस्म-रिवाज के साथ सिर कुका खेल की समाप्ति घोपित की। विदूषक ने भी अपनी दोनो टाँगों के बीच में सिर दिखा सलाम किया, और कनपटी पर एक हाथ रख आँखें बंद कर मस्तक भूमि के समानांतर कुका दिया। उसने विना गुक्दों के प्रयोग के प्रकट किया—"जाइए, अब सो रहिए।" उसने किर तर्जनी पर ऑग्रुटा तीन वार उद्घालकर अपनी जेव में रखकर जाहिर किया—"पैसा अब इमारा हो चुका।"

रकात पारिता पर्या अब इंगारा हा बुजा। दशंकारा श्रांतिम हॅंसी हॅसकर उठ खड़े हुए, श्रीर जाने लगे। साढ़े ग्यारह हो चुके थे। जूनिया भी उठकर, अवने साथियों को ले छोलदारी की आर चला। उस बक़ से कदाचित् घंटे-भर पहले ही बदमाशों ने उसकी छोलदारी के समस्त चिह्न, बाल्यू पर पड़े हुए पदांकों की तरह, मिटा हाले थे, श्रीर उसके हर खूँटे के छेद पर मिझी डाल दी थी। मार्ग में जूनिया ने कहा—"भाई ढोलिक्या, सफाई अच्छी थी, तख्ते के आगे उस जी को खड़ी कर उस खिलाड़ी ने आठ-दस छुरे खींचकर मारे, और वह हवा में मानो तैरते हुए उस जी के सिर के चारो और तख्ते में गड़ गए, विलकुल सिर का स्पर्श करते हुए। फेकते तक्त् वाल-भर का अंतर हो जाता, तो या वह जी अपनी अग्रैं क गँवाती या उसकी नाक कटती। सानी ने तो डरकर मुँह छिपा

सानी ने पति की बात का विरोध कर कहा— "ज़रूर आहू था।" दोलिक्या बोला— "नज़र बाँच दी थी, ख्रीर आहू क्या था ?" जुनिया ने जहाँ पर छोलदारी देखने की करना की थी, वहाँ उसका पता नथा। वकायन के पेड़ के नीचे छाग की लप्टों का निशान भी न था, ख्रीर ख्रांगारों के ज़नर राख पड़ गई थी।

जुनिया ने घवराकर कहा-"रास्ता ?"

सानी-"ठीक तो है।"

दोलिकया-"इ, छोलदारी ?"

जेम्स-"पापा ! बड़े जोर की नींद लगी है।"

चारो स्त्रपने कैंप के निकट स्त्रागए थे। प्रायः बुक्ती स्त्राग के पास चौकीदार ऋचेत होकर पढ़ाथा। छोलदारी मय सामान के सायब थी!

जूनिया ने श्राँखें मलकर फिर देखा, वग्ना न या। उसने श्रयना नाखून गाल पर चुभाया, उसकी चेतना ठीक ठीक काम कर रही थी।

सानी ने चिल्लाकर कहा -- "हमारी छोलदारी !"

ढोलकिया ने कहा—''यहीं जगह हैं! मैंने ऋपने हाथ से यहाँ खेँटा गाडा था।''

जुनियाने निराशा के स्वर में कहा—"हा भगवान्! ऋब

बया होगा ? पादरी साहब को कैसे मुँह दिखाया जायगा, सोसाहटी का सारा सामान गायब करा दिया, लपेट में अपना लोटा-कंबल भी जला गया।"

सानी ने उदास होकर कहा — "श्रौर मेरा ट्रंक ! रुपए भी उसी में रक्खें थे। हाथ वेईमान ! पानी पीने का वह टूटा टीन भी तों उठा ले गए!"

जेम्स भूमि पर लेटते हुए बोला-- "मामा, बड़े ज़ोर की नींद लगी है।"

### चौथा परिच्छेद

## क्रुठी रिपोर्ट

होजिक्ष्या ने चौकीदार को पेड़ के नीचे पड़ा देख लिया था। उचने उस उप्त मनुष्य को उठाते हुए कहा —"श्रदे उठ, इमारा सर्वस्व लुटाकर किस नींद में पड़ा से रहा है ?"

जूनिया योजा—" जूद अच्छी चौकीदारी की ! माल का माल गाँवाया, और अब इस रात की परेशानी का क्या ठिकाना है !" दोलिकया ने उसे क्रकफोरकर कहा — "सुनता नहीं रे वेईमान और विश्वासवाती ! दूँ तेरे एक ठोकर !"

सानी ने जेम्स से कहा — "इस तरह भूमि पर न सीक्षो बेटा, जगर से ह्योस गिर रही है। चलो, उस पेड़ के नीवे।"

सारी बेटेको उठाकर उसी पेड़ तसे चली। जूनिया भी वहाँ पहुँच चुकाथा।

चीकीदार ने श्रपनी नींद में ही दु:ख-मरी लंबी साँस छोड़ी। जूनिया बदराइट में चौकीदार की श्रोर बहते हुए बोला—"ढाल-किया, नाड़ी तो ठीक-ठीक है न ?"

"वाल भी वाँका नहीं हुआ है वेईमान का । नल्रे करता है।" सानी ने आए-गास से कुछ लक्ष्मियाँ वीनकर पेड़ के नीचे की आग पर डालीं। कुछ आँच उसमें मीजूद थी। सानी ने फूँक-फाँककर लपट पैदा की, और उसके निकट, जेम्स का सिर गीद में सेकर, बैठ गई। "तू श्रासानी से नहीं उठेगा । करता हूँ तेरा इलाज ।" कहता हुआ ढोलिकया नदी से श्रपनी टोपी में पानी भर लाया ।

इस ग्रवकाश में जूनिया के परिश्रम से चौकीदार उठकर बैठः गयाथा।

ज्निया उत्तसे पूछ रहा था--"क्या मामला है ?"

चौकीदार विस्मय की दृष्टि से चारो छोर देखकर कुछ सम्भाने का प्रयास कर रहा था।

दोलिक्याने एक हाथ में जल लेकर ज़ोर से उसके मुख पर फेका।

चौकीदार को चेतना मिली, वह उठ खड़ा हुन्ना ।

जनिया ने कहा- "कहाँ हो ? छोलदारी किंघर गई ?"

चौकीदार ने मानो कुछ पाया । बैठते हुए कहने लगा—''हाँ, छोलदारी ! बताता हूँ । मेरा कसर कुछ भी नहीं है ।''

बह घरती पर बैठ गया, श्रीर कहने लगा — ''श्राप लोगों के जाते ही यहाँ एक बदमाश श्राया। उसने तंबाकू में न-मालूम मुक्ते क्या भरकर पिला दिया कि मैंने श्रपनी मुब-द्युघ खो दी। तब से श्रव होशा में श्राया हूँ। छोलदारी श्रीर उसके श्रांदर का सब सामान लकर उसी ने उडाया है।''

जूनिया बोला-- ' उसे पहचानते हो ?''

"नहीं। कहता था, इसी सामने के गाँव में रहता हूँ। प्राण बच गए, अब भी सिर में चक्कर आ रहा है।"

ढोलिक्या कहने लगा—"फूठा है, बेईमान! यह जरूर चोरों से मिला हुआ है, और उसमें हिस्सा लेने के लिये जाल रच रहा है।"

सानी ने चितित होकर कहा—''हे भगवान् ! अभी सारी रात पढ़ी हुई है । कैसे कटेगी ! मेरा बचा कभी घरती पर नहीं सोया ।''' दोलिक्या ने चौकीदार का हाथ पकड़कर उसे उठाया, श्रीर उसके एक चपत जमाकर कहा—'वता सच-सच, नहीं तो तुके श्रमी पुलिस की चौकी पर ले जाकर तेरी श्रच्छी मरम्मत कराता हैं।'

"भें . खुद मर रहा हूँ, मुक्ते मारकर हत्या न लो । भगवान् के नाम पर दवा करो । में निदींष हूँ।" कहकर वह फिर बैठ गया । भगवान् का नाम सुनकर ज्विया बीच में पड़ा, श्रीर कहने लगा—"श्ररे नहीं, वेचारा ऐसा नहीं है।"

सानी ने भी बैठे-बैठे कहा-"नहीं, मारो मत।"

जूनिया ने झाल-पास किसी को भी डेरा नहीं डालने दिया था। जूनिया की झोलदारी के ऊपर प्रत्य सड़क थी, और नीचे रेखु-गंगा का प्रवल प्रवाह, दूर दाहनी तरफ ऊन के व्यापारी और कारीगर कुछ लामा लोगों के डेरे पड़े थे, एवं बाई ओर कुछ मोटिए शपनी वकरियों के मुंड और सुहांगे के धैले लेकर ठहरे हुए ये।

जुनियाने दोनो दिशाश्रों में संकेत कर कहा—''इन लोगों' से पृद्धा ?''

चीर्कादार ने करुण कंठ से कहा — "कहाँ से, मैं तो अब होश में आया हैं न ।"

सानी होर जेम्ड को वहीं छोड़ वे तीनो लामाझों के हेरों पर पहुँचे। चौकीदार छागे-छागे चला। दो दिशाझों से दो भोटिए , वूँ खार कुत्ते भयानक स्वर से भूँ कने लगे, और तीन-चार लामा जो छुछ हाथ पड़ा, उसे उठा डेरों के बाहर निकल छाए।

चौकीदार सिर पर पैर रखकर भागा। खैर हुई, कुचे जंजीरों से वैँ षे वे। जूनिया श्रीर ढोलिकया जहाँ तक पहुँचे थे, वहीं पैर जमाकर खड़े हो गए। २०२ जूनिय

लामा बोले--- "कौन है !" "हमारी छोलदारी भी देखी !"

"नहीं, इधर नहीं आई।"

जूनिया उस दुख में भी हँस पड़ा। कुत्तों की तरफ़ देखता हुआ दो-चार क़दम ग्रीर ग्रागे बढ़ गया। ढोलकिया भी उसकी छाया

का स्राथय लेता हुआ चला।

जूनिया ने कहा — "लामा भाई ! वह सामने, जहाँ न्नाम जलती दिखाई दे रही है, हमने न्नप्रपनी छोलदारी लगाई थी। चीकीदार को वहाँ छोड़ हम मेले में गए। कोई बदमाश ब्राकर सब कुछ

उठा ले गया। चौकीदार को कुछ खिला-पिलाकर वेहोश कर गया। तुमने तो उघर किसी को श्राते-जाते नहीं देखा ?''

"ऊँहूँ। नहीं।" कहकर लामा ऋपने-ऋपने डेरों के ऋंदर जाने लगे।

ज्निया ने आग्रह के साथ कहा — ''माई, हमारे साथ एक बच्चा है, उसे एक कोने में रात-भर सो रहने के लिये जगह दे दो।''

''ऊँहूँ, यहाँ तिल रखने की जगइ नहीं है।'' एक लामा बोला।

"श्रोढने को एक कंवल ही दे दो।"

"सब कंबल बिक्री का है। रात का बक्त है। इस बक्त कोई माइक नहीं। पंद्रह का माल दल में दे देंगे। लाख्रो निकालो।"

। इक नहा। पद्रह का माल देश मंद दगा लाश्राल वहाँ किसी के पसि कोई पैसा मीन था।

लामा बोला—''करोगे सौदा ?'' ''दाम इस वक्त नहीं हैं।''

्राम २० नता नहार । ''तो जाम्रो । कहीं कुत्ता खुल गया, तो क्राफ़त क्रा जायगी। चले जाक्रो ।''

उस श्रर्द्ध-रात्रि में श्राकाश का पूर्ण चंद्र चमक रहा था।

# ज़्तिया



लामा बोला—"करोगे सौदा ?"

गंगा-फ़ाइनऋार्ट-प्रेस, लखनऊ

जूनिया आदि निराश होकर भोटियों के पढ़ाव की श्रोर चले ! वहाँ भी कुछ पता न चला । भोटिए स्वयं खुले श्राकाश के नीचे पढ़ें थे, वे क्या किसी को श्राअय देते ।

सव सानी के पास ग्राए। सानी ने पूछा--- "कुछ पता लगा ?"

जूनिया — "कुछ नहीं खानी! इस जाकर मेले के अप्रांक्षित्तर को चुचना देते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ? चीकीदार को यहीं छोड़ जाते हैं। यह कुछ लकड़ियाँ बटोरकर आग स्थिर रक्खेगा। रात किसी तरह कट जायगी।"

जूनिया ढोलिकिया को साथ लेकर मेले के ब्रॉक्तिकर के निवास पर पहुँचा। साइव सो चुके थे, पर उनका खानसामा मेला देखकर उसी वक्त लोटा था। कहने लगा—''कीन है ?''

"सहय से मिलना है, वहा जरूरी काम है।"

'सो गए, कल सुबह राजधानी जायेंगे। नहीं मिल सकते। क्याकाम है ?''

"भाई, इमारा सब माल-ग्रसवाब चोर चुरा ले गए !"

''तुम कहाँ ये ?''

"चौकीदार के सुपूर्व कर मेला देखने गए थे। चौकीदार को वेईमानों ने नशा पिला वेदोश कर दिया।"

"तो साहय क्या करेंगे ? चीकी पर जाकर रिपोर्ट लिखाओ !" जृतिया निराश होकर वहाँ से चला, और कहने लगा—"होल-किया माई ! जुनिया कभी खेल-तमारो देखने नहीं जाता था। प्राज ही गया, और श्राज हो किछ मुछीवत में फॅंट गया. देख ही रहे हो। अभी इषका श्रंत होनेवाला भी नहीं। और तुम भी मेरी यला में फॅंस गर।"

"यह कोई बड़ी बात नहीं। दोस्त का कर्तव्य मदद करना है। लेकिन मुक्ते अपनी उस ढोलक के जाने की जरा भी परवा नहीं। फूट गई थी, मैंने मोम से उसकी दरार कौशल-पूर्वक भर रक्खी थी, मगर वह डफजी मैंने सीचे बंबई से सँगाई थी। फ्रांस की बनी थी। उसके किनारों पर जड़े हुए सँजीरों के जोड़े कैसे सुरीले और चमकते थे!"

"क्या किया जाय! श्रक्षकोत्त है। मुक्ते अपने माल-श्रक्षवार के जाने का कुछ भी दुःख नहीं। लेकिन मिशन की छोलदारी, बड़ी दरी, तमाम किताबें और वह मैजिक लालटेन, इनके जाने की बड़ी भारी चिंता है। पादरी साहब के पास कौन-सा सुख लेकर जाऊँ?"

जूनिया ने चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखाई, श्रीर पुलिस को साथ लेकर श्रपनी जगह पर श्राया।

रात का वक्त, था । पुलिस ने यथाशक्ति स्नास-पास खोज की । कुछ पता न चला । जाते समय वह चौकीदार को साथ ले गए, स्नीर उससे भेद माळ्म करने के लिये उसे हवालात में बंद कर दिया ।

ढोलिकया ने कहा-"श्रव क्या होगा ?"

ज्निया—क्या होगा श्रिय इस समय कहाँ जायेँ शिक्सी तरह रात बिता देनी है। चलो, कुछ लकड़ी थ्रीर खोजकर जमा कर लें ।'' किसी प्रकार थ्राम जला-जजाकर रात काट दी गईं।

ाकसा प्रकार स्त्राग जला-जज्ञाकर रात काट दागइ। सब्ह जनियाने कहा—''भाई ढोलकिया, जनियायझॉं से कहीं

सुबंद जूनवान कहा — माद ठाताकवा, जूनवा वहा कहा न जायगा। बह भूखा इसी पेड़ के नीचे अपना वाक्री तीन दिन का प्रीप्राम पूरां करोगा। जरा जेम्स की चिता है। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, जा सकते हो। मैं अपनी आकृत तुम्हारे सिर मढ़ देना उचित नहीं समकता।"

ढोलिकिया बोला—'राजधानी को समाचार मेजकर खर्च आदि सँगा लो।'' ''नहीं, मैं यह मूर्खता की कथा स्वयं वहाँ ले जाऊँगा।''

"दिन में खात्रोंगे क्या, रात काटोंगे कैसे ?"

"परमेश्वर मालिक है, एक-दो कपए सानी की जेव में होंगे। दिन में चने चवाकर प्रमुक्ते नाम का प्रचार करूँ गा, श्रीर रात में श्राग बताकर उसी का स्मरण करूँ गा। यह सब उसी की माया है। बह जुनिया के शीरज की परी ज्ञा कर रहा है।"

डोलिकि । योला— "में अपने ठाले के पाठ हो आया हूँ। बह् यहाँ धाया हुआ है। शायद हमारी कुछ मदद कर दे। उपदेश रोज होगा न ?"

"दाँ, दर दालत में।"

''ढोलक का भी इंतज्ञाम कर लाऊँगा।"

होलिकिया ने जाकर साले से सारी कथा कही। वह उससे पंद्रह चग्प उचार माँग लाया। तीन-चार दिन के लिये दो संबंध श्रीर एक ढोलक भी साले ने एक जगद से उसे दिला दी।

ज्निया के पास जाकर उसने वे चीज़ें रखकर कहा—'आप कह में हैं, लीजिए, हम क्ययों से काम चलाइए। राजवानी पहुँचकर मूम्ल चुका दिया जायगा। ये दो कंवत तो आया हूँ। एक लकड़ी के डंडी पर तानकर आश्रय बना लेंगे, और दूसरा विद्या लेंगे। स्प्रोइने के लिवे परमेरवर मालिक हैं।"

सानी ने पद्धा-"लात-भीने का क्या होगा ?"

जनिया—"श्रव क्या चिंता है। इनए पास है। एक दो होडियाँ मैंगा लेते हैं। नदी-किनारे दोनों वक्त खिबड़ों उपाल देना। जंगल ने पत्तियाँ तोड़, बिह्याकर उनमें खा लेंगे, श्रीर चुल्लू से पानी पी लेंगे।"

ऐसा ही किया गया । खा-पीकर जनिया उपदेश देने खड़ा हुन्ना,

ऋौर ढोलिकया ने ढोलक बजानी ऋारंभ की। कुछ लोग जमा होने लगे, पर पहले दिन की-सी भीड़ न थी।

जूनिया ने किसी तरह श्रपना कर्तब्य निमाकर संध्या की। रात को कंत्रल के डेरे में, बाहर से खूद श्राग जला, सावधान हो सब लोग श्रासम करने लगे।

उधर उस दिन मेले के ऑफ्तिंग कियी ज़रूरी काम से राजधानी जाने की तैयारी कर रहेथे। वह खाना खाने लगे थे, और खानगमा ने उन्हें उदार भाव में पाकर कहा—"हुजूर, कल रात बारह बजे वह आपसे मिलने आया था।"

''कौन ?''

"बही, जो परसों कमिश्नर त्रौर पादरी साहब की चिट्टियाँ स्नापके पास लाया था।"

''वह मिशन का प्रचारक ?"

''जी हुजूर। कहता या, चोर मय सामान के मेरी छोलदारी उठा ले गए।''

"श्रीर वह कहाँ था ?"

खानसामा ने कुछ मूल की, और कहीं के सिरे कहीं मिलाकर कहा— "हुजर, उसने कुछ साफ साफ तो कहा नहीं, पर मैं ताक गया।"

"क्या <sup>१"</sup>

"िक वह शराब पीकर कहीं नटनी का नाच देखने चला गया, ख्रीर चोर मौक्का पा उसका सब कुछ टाँचकर चंपत हो गए।"

श्रॉक्तिसर साहब संध्या-समय राजधानी पहुँचे। संयोग की बात है, ठंडी सड़क पर उन्हें घूमते हुए पादरी साहब मिल गए।

पादरी साहव ने कहा-"मैंने प्रचारक के हाथ पत्र मेजा था।"

"ভী ।"

''ग्रापने उसे सहायता पहुँचाई होगी ?"

'जी। लेकिन सुना है, कल रात उसने ख़ूब शराब पी, और

पादरी साइव ने चिकित होकर कहा—"हैं, हमारे उपदेशक की जब यह दशा है, तो उपदेश में क्या खाक प्रमाव होगा है ज्ञाबको सच-सच खबर है ?"

"जी, उसकी इस मस्ती का यह फल हुआ कि रात को चोर आए, और मय छोलदारी के सारा सामान उड़ा ले गए!"

पादरी साहय जूनिया की सुरत याद कर जल उठे। कहने लगे—"देखने में ऐसा सीवा, ख्रौर करतुर्ते ऐसी काली!"

दोनो एक दूसरे से बिदा हुए, श्रीर पादरी साहव रास्ते-भर जूनिया का बहुत हुरा रूप याद करते हुए घर श्राप, श्रीर उसके मेले से जोटने का इंतजार करने लगे।

जुनिया ने नाना प्रकार के कष्ट सहकर तीसरे श्रीर चौथे दिन भी प्रचार किया ! चौथे दिन रात-भर उसे नींद नहीं श्राई । वह पादरी साहय के सामने जाकर क्या कहेगा, यही उसकी सुख्य चिंता थी !-

"भय क्या है। जो कुछ मिशन का सामान खो चुके हैं, वेतन से कटाकर भर देंगे। चिंता छोड़िए, ख्राराम कीजिए।"

जूनिया ने कहा—''हाँ लानी, चिंता कुछ भी नहीं । परमेश्वर की छुपा है। वह हमारे पापों को जुमा करता है, हमें भी श्रपने क्रस्ट करनेवालों को जमा करना चाहिए।''

सानी को नींद श्रा गई, पर जूनिया फिर भी करवर्टे बदल रहा था। मेला उखह चुका था। तमाम दर्शक विदा हो गए थे, पर अभी अनेक ज्यापारी सामान बाँब कुलियों को खोज रहे थे। चौरों का कुछ पता न चला। पुलिस ने चौकीदार को निदांप

-समभक्तर रिहाफर दिया।

### पाँचवाँ परिच्छेट

### सगडा

योंनरें दिन मुबद ढोलिक्या ने इचर-उचर की चीर्जे सींप दीं। सानी ने दो हाँडियों में खिचड़ी उवालकर, गूलर के पत्तों में रखकर सददी खिलाया।

खा-बीकर सब चलने को तैयार हुए ।

सानी ने पूछा-"जेम्स !"

''मामा, मैं भी पैदल ही चल सक्ँगा। देख लेना। क्या उस दिन नहीं चला था !''

जूनिया ने कहा—"नहीं, तो कह दो यहीं। एक क़ली बुला लेते हैं, तुम्हें कंचे पर ले चलेगा। मार्ग में यक गए, तो कदाचित् क़ुली मिलने में घडचन यह जायगी।"

'नहीं पापा, में मनुष्य को घोड़ा नहीं बनाकेंगा। पैदल ही चलुँगा।''

''चलो फिर ।''

भार गँवा देने से रस्ती और क़्लियों का बंधन न था। जूनिया ने लाठी उठाई और मन में विचार किया—यह सूखी हुई लकड़ी स्नैह-मयी प्रतीत होती है। इस दुर्दिन में भी यह मुक्के विलग नहीं हुई।

ढोलंकिया ने चक्ते पहले पैर बढ़ाकर कहा—''चलो।'' उसके बाद जेम्छ की उँगली पकड़कर सानी चली। छंत में ज्ञिया ने मोह-भरी दृष्टि से रेगु की नीलिमा-प्रतिफलित तरंगों को देखा, कुछ सोचा, और चल पढ़ा। जूनिया रिक्त हाथ, खाली जेन, विगत-श्री श्रीर उत्ताह-विहीन होकर चला। उसके मन में किसी भारी पराजय का बोब हुआ।

एक दिन और भी जूनिया ने श्रपने जीवन में हार का श्रमुभव किया था। वह थी सानी के कहों को जुए में हार जाने की रात। सचमुच वही भयानक रात थी। जूनिया सोचने लगा—वह हार श्रपनी ही कमजोरी का फल थी, श्रीर यह पराजय—हममें मेरा क्या दोष है सरकार देखने चला गया, तो क्या हुआ है सारा मेला गया था। श्रमेक साहव लोग भी वहाँ मौजूद थे, और पादरी साहव भी यहाँ होते, तो ज़रूर जाते। किर चौकीदार नियुक्त कर गया था। उसकी मज़दूरी मैंने श्रपनी ज़ेव से दी थी। उसका ही क्या कसपूर थही कि वह वेश के श्रदर चोर को नहीं पहचान सका! चार-पाँच मील प्राथ: समतल भूमि पर ही उन्होंने श्रपना मार्ग

चार-पाच माल प्रायः समतल भूमि पर हा उन्हान अपना माल तय किया। रेग्यु-गंगा वहीं छूट गई थी, पर रेखावती अभी उनके. पम के निकट ही थी। पम के ऊरर और नीचे हरे-भरे खेत थे। कहीं-कहीं छोटे-छोटे गाँव थे। चारो और अनेक गाँवों, खेतियों, निद्यों और घाटियों को आअय में लिए हुए पर्वतों की श्रेणियों थें। प्रभात के पूर्व के कारण उनकी बढ़ो हुई छाया उनकी रूप-रेखाः को अधिक स्टाष्ट किए हुए थी।

इसके बाद उन लोगों ने पाँच-छु मील की चढ़ाई पार की । मार्ग चीड़ के सघन बन से होकर गया था। वहाँ अभी तक घूप नहीं आई: थी। जाड़ों में शायद ही बहाँ सुर्य भगवान के दर्शन होते होंगे। उत्तर की ओर हिमाछय-पर्वत की शेखियाँ दिखाई देने लगीं। चीड़-के हरे-भरे चुनों की आड़ से प्रभात-रिव की किरणों में जगमगाता हुआ। वह सनातन हिम पिथक को विसमय-मुग्ध कर देता है।

जूनिया श्रीर ढोलिकया बार्ते करते हुए उस चढ़ाई की चोटी। पर पहुँच चके थे। टोलिह्या ने फहा—"जेम्स बहुत पीछे रह गया।"
"चढाई, और फिर उसे कभी चलने का अम्यास नहीं।"
दोनों ने चोटी पर बैठकर विश्राम करने का विचार किया।
सानी जेम्स को मॉिंत-मॉिंति के आर्यस्पन देकर ले आ रही थी।
चौटी के जपर पर दूकान मी। वहीं कुछ मनुष्य बैठे हुए
विश्राम कर रहे थे। जुनिया और ढोलिक्या भी उसर ही बढ़े।
एक रेंच पाइर लाली गड़ी डई थी।

एक युक्क वेंच पर बैठा हुआ हाय श्रीर स्वर ऊँचा कर मेले में की गई श्रयनी बहादुरी का वर्षोंन कर रहा था— "मंदिर फे पात रेणुनांगा की गहराई का कुछ अंत नहीं। बहुत से लोग तो कहते हैं, वहाँ संनम में मी श्रीष्ठक गहराई है। पर्क का दिन था। में नहा-भोकर तट पर थीती निचोड़ रहा था। एक सजह साल का लक्का, कदास्ति तैरना जानता था, वही बेक्किसी से जल की सीरता हुआ श्रांग बहुने लगा। मैंने उसे सावधान किया कि श्रांगे न जाओ, लहर में बढ़ा बेग है। —"

ज्निया श्रीर ढोलिकिया भी बैठकर सुनने लगे।

''लहफे ने न माना, श्रीर मेरी चेतावनी को निस्तार धावित करने पर तुल गया। वह गज्ञ-भर भी श्रागे न वहा होगा कि न्नवर प्रवाह में डूबने श्रीर चिल्लाने लगा। उसके माता-पिता तट पर ही थे। ममता के बंधन में वह श्रयनी थोग्यता का विचार न कर पानी में लड़के को बचाने के लिये कूद पड़े, श्रीर श्रयाह जल में स्वयं श्रमहाय हो गए। उनकी पत्नी जोर से रोने लगीं। वदन की घोर्ता कस श्रीर हाथ की घोती फेककर में जल में कूद पड़ा। श्रानन-फानन में एक-एक कर दोनो को पानी से खींचकर मेंन तट पर रख दिया। लड़के की माता श्रपने समस्त श्राभूपण् निकालकर मुक्ते देने लगी।—" तमाम श्रोता वाइ-वाइ करने लगे थे।

ज़िनयामन में सोचने लगा — इस युवक को ज़रूर कहीं देखा है। इसकी वाणी भी यद्यपि कुछ मोटी पड़ गई है, पर निरुचय कभी युनी है।

"मैंने कहा, रखिए माताजी, पधान के लड़के को यह सब कुछ नहीं चाहिए।"

ज्निया के स्मृति-सरीवरं में तरंगें उठीं -- "पधान का लड़का !"

'ब्रिगर श्राप मेरी सेवा से प्रसन हैं, तो मुक्ते इस लड़के से कुछ कहने की आजा दीजिए। माता-पिता दोनो ने सहर्ष श्रनुमित दी।'' कड़कर उस युवक ने साँस ली।

समुत्युक श्रीताओं में से स्रानेकों ने पूछा-- "स्रापने उस लड़के से स्या कहा १"

''कहता क्या १ मैंने उसके कान खींचकर एक ज़ोर की चपत के साथ कहा, मैंने तुम्हें सचेत किया थीन १ भाग्य से इस बार बच गार, भविष्य में याट रखना।''

ढोलिकिया ने पथ की श्रोर दृष्टि कर कहा—''जेम्स श्रामी नहीं श्राया ? बहत पीछे रह गया क्या ?''

जूनिया का ध्यान उस युवक पर ही था। घीरे-घीरे उसकी समफ्त में क्रागया। बह पद्मान का लड़का वही था, जिसने उससे सानी के कड़े जीत लिए थे।

ज्निया ने उसके निकट जाकर कहा-"'सलाम ।"

पंषान के लड़के ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उत्तर दिया— "सलाम। आनंद में हो धैं मेले से आ रहे हो ?"

ज्निया बोला-"हाँ, श्रापने मुक्ते पहचाना नहीं ?"

पधान के लड़के ने कुछ लजित होते हुए कहा—''नहीं, स्रापका घर कहाँ है ?'' भःगड़ा २१३

'में ज्निया हूँ, पंद्रह-सोलह साल पहले चौमुखिया में था न ?' पचान के बेटे को सन कुछ बाद श्राया । वह श्रपने साथियों को छोड़ ज्निया के निकट गया, श्रोर कहने लगा—''ज्निया, तुम्हें तो में ज़िदगी-भर खोजता ही रह गया। एक-दो वक्त राजधानी में भी तुम्हारी तलाश की, परतुम तो बहाँ वाचू वने हुए न-जाने कहाँ विराजमान ये ?'' ''मैंने भी श्रापको कई बार याद किया।'

''तुम्हारे वे दोनो कड़े, तुम्हारे कहने के ऋनुसार, श्रमी तक मेरे पास सुरुच्चित रक्खे हुए हैं। कहो, उन्हें छुड़ाने का विचार हैं ?''

"हाँ, है।"

"तो कड़े मेरे घर पर रक्खें हुए हैं, रुपए लेकर किसी दिन उस तरफ़ खाख्रो, श्रीर उन्हें ले लाख्रो। सुद भी दोगे न ?"

"हाँ-हाँ, क्यों नहीं।"

सानी जेम्स के साथ दूर पथ पर आती हुई दिखाई दी।

पधान का लड़का अपने साथियों-सहित विदा हुआ। उस चोटी से उसका मार्ग जूनिया के मार्ग से विभक्त हो गया था। सानी श्रीर

जैम्स भी त्राकर विश्राम करने लगे।

उन कहों के हार जाने की घटना जूनिया की स्मृति में एक बहुत वहा घाव था। उन्हें छुड़ा लेने से वह धाव भर जाता। जूनिया ने अनेक बार उन्हें छुड़ा लेने का विचार किया, पर कभी रुपए नहीं छुड़ सके, और कभी स्थान की दूरी ने उसे सफल-मनोरथ नहीं होने दिया। अंत में धीरे-धीरे वह उन कहों की ओर निराश हो घोचने लगा—अब कहीं किसके पास वे कड़े रक्खे हैं, समय के प्रवाह में नजाने कहों के कहाँ वह गए होंगे। न-जाने कितनी वार आग में तपकर कितनी नई-नई आफ़तियों में दल जुके होंगे। व

कभी-कभी जब सानी उससे नाराज़ हो जाती, तो उन कहों की हार का उल्लेख ज़रूर कर देती। उस समय जूनिया सोचता— यदि सबंदर देकर भी कहीं से उन कहाँ को ला सकता, तो उन्हें सानी के सामने पटक देता, और अपने जीवन-पृष्ठ से उस काले धन्वे को मिटा डालता।

श्राज श्रच(नक उस मनोरथ-पूर्ति की श्राशा से वह प्रसन्न हो उठा । सानी बोली—''जेम्स थक गया है ।''

जन्ध — 'नहीं पापा, खुद नहीं चल सकी, मेरा नाम लेती है।'' जूनिया बोला — 'श्रव कुछ चिंता नहीं । श्रव तो वराबर मैदान श्रीर उतराई चली गई है। सिर्फ़ घर पहुँचने के वक्त दो-तीन मील की चढाई मिलेगी।''

कुछ देर विश्राम कर सबने फिर रास्ता पकड़ा। चलते-चलते जुनिया ने कहा—''सानी !''

सानी दोली— ेहाँ।'' ''तुम्हारे कहे सुरज्ञित हैं। राजधानी पहुँचने पर अर्गली तन-

"विश्वार कर सुरात्तत ह। राजधाना पहुचन पर अगला तन-खनाह से मैं उन्हें छुड़ा लूँगा। कुछ सूद भी दे दूँगा।"

"सूद देकर छुड़ाने की क्या ज़रूरत है ?" "तुम बार-बार उनका उल्लेख कर मुक्ते शर्मिंदा करती हो ।"

सानी ने कुछ इँसकर कहा—"श्रव से नाम भी न लूँगी."

जूनिया को विश्वास न हुआ, कहने लगा—"नहीं, छुड़ा ही लूँगा। खो जाता है, थिर जाता है, छीज जाता है, छीर देख ही रही हो, इस तरह चुरा लिया जाता है। दे डालूँगा, कुछ सूद भी दे डालूँगा।"

सानी आभूवर्णों का पहनना छोड़ चुक्ते थी, कहने लगी— "मुफ्ते उनका कुछ भी श्मेह नहीं। ऐसा फ्रालल, क्यया कहाँ जमा है कि इस तरह बहाते फिरो। कड़े बीच ही क्यए के तो थे। बीच क्यए दोगे, ऊपर से सूद दोगे! बाह!'

ज्निया फिर नीरव हो गया।

संध्या के साथ-साथ वे लोग राजधानी के निकट आ पहुँचे। च्यों-त्यों कर उन्होंने श्रांतिम चढ़ाई शेष की, श्रौर नगर में प्रविष्ट हुए।

ब्रिया के पैर चड़ी कठिनता से आगे पड़ते थे। रह-रहकर उसे पादरी साहब का ध्यान आगे लगा। बह सोचने लगा—पादरी साहब को किस तरह, किन शब्दों में इस घटना का समाचार दूँगा। तूर्य छिपते-छिपते ब्रानिया अपने कार्टर में पहुँच गया। बह डोलकिया को साथ के आया था। उसे चाय पिला, उनने एक पुराना कंवल देकर बिदा करते हुए कहा—"लो भाई, इससे काम चलाना।"

सानी ने कहा-"पादरी साहब के पास ?"

"नहीं सानी, इस समय जाने की कोई ज़रूरत नहीं।"-

"चोरी की ख्वर दोगे न र जरूरी वात है। नौकरी ठहरी।"
"नौकरी है, में मानता हूँ। हसीिलये उतने दिन वालू में खुते
आकाश के नीचे पढ़ा रहा। चोरी होनी थी, हो गई। पुलिस का
सारा परिश्रम स्थर्थ गया। अय पादरी साहब को ख्वर देने से
थोडे चोर यहाँ माल उपाल देंगे।"

''वह नाराज होंगे।''

"तो में क्या करूँ सानी ! मेले में सोने-खाने का टिकाना न रहा। तमाम रास्ता पैदल चलकर खाया हूँ। एक-एक हडूी दुख रही है। मैंने जी लगाकर प्रचार किया है। सामान खो गया, तो में क्या करूँ ! मेरा भी तो बहुत कुछ उसके साथ चला गया। सबह चला जाऊँगा। खभी डायरी भी तो लिखनी है।"

''हेडमास्टर साहव से ही मिल आश्रो। उनका वँगला तो दूर नहीं है।''

जुनिया राजी होकर देडमास्टर साहब के पास गया। उनके

पास भी वह भूठी रिपोर्ट पहुँच चुकी थी। उन्होंने बहुत रूखेपन से कहा – ''श्रीयुत जॉन, यह बात वड़े शर्म श्रीर बड़े कलंक की हुई।''

ज्निया उदास होकर घर लौट आया, और दूसरे दिन सुबह ही। पादरी साहब के यहाँ गया।

पादरी साहव ने जूनिया को तीव दृष्टि से देखकर कहा—''श्राः राष्ट्र तम मिशन की बदनामी कर ?''

जूनिया ने निडर होकर कहा—"कैंबी बदनाम ? मैंने हजारों। मनुष्यों को प्रभुका पुवित्र नाम सनाया।"

पादरी साहब सोचने लगे—पाप कैसा प्रवल है ।

ज्निया ने दोनो डायरियाँ उनकी मेज पर रक्खी। पादरी साहब उत्तेजित होकर कुरसी से उठे, ख्रौर दोनो डायरियाँ हाथ में ते फर्श पर पटक दीं!

"ज्निया भी कुरसी से उठ पड़ा, कहने लगा—"त्राखिर वात स्या है ?"

पादरी साहब क्रोघ से रिक्तम होकर बोले—"तुम्हारे-जैसे मनुष्यः जब मिशन के प्रचारक हुए, तो लोग ब्रा चुके मार्ग पर।"

''मेरा श्रपराध ?''

''चुप रहो, में सब सुन चुका हूँ। उस पर श्रव कोई पैयंद नहीं लग सकता। तुम्हारे सारे छिद्र प्रकट हो गए।''

"ग्रापको गलत खबर मिली है।"

"नहीं!" साइब ने मेज पर हाथ पटककर कहा।

"मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है। चोरी हो गई, तो क्या मैंने की ?"

"चुर रही शैतान ! कह दिया, मत बोलो ।"

जूनिया के िंद पर मानी श्राकाश टूट पड़ा । वह सोचने लगा— हे भगवान्, इतनी मिहनत से नौकरी की, क्या इसी दिन के लिये । पादरी साहब कोघ से कॉपने लगे थे। ज्ञिया ने भी जब उन्हें अपनी लक्षाई सुनने के लिये बहरा पाया, तो वह भी कूद हो गया। वह उत्तेलित होकर, पादरी साहब को सलाम किए विना ही, कमरे के बाहर चला गया। उसकी ठोकरों से फ्रशंपर पड़ी हुई डाय-रियों ब्रीर भी अस्त-ब्यस्त हो गईं।

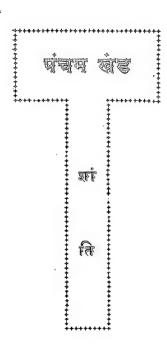

### पहला परिच्छेद

### त्याग-पत्र

च्निया अत्यंत कोच और तेज़ी के साथ पादरी साहव के कमरे से निकला। वरामदे में गुलाव की ऊपर से लटकती हुई डाली में उसका साफ़ा अटक गया, और खुलकर भूमि पर गिर पड़ा। वह साफ़ को भागते-भागते लपेटता चला।

पादरी साइव का कुत्ता सहैव ज्निया के स्नेह-संबोधन पर पूँछ हिलाता हुआ उसके निकट आ जाता था। आज लटकते हुए साक्षे के साथ ज्निया को असाधारण रीति से भागता हुआ देखकर भूँकते हुए उसका अनुसरण करने लगा।

जूनिया जला-सुना तो या ही। उतने मार्ग से एक परधर उठाया, श्रीर खींचकर कुत्ते के मारा। कुत्ता चुप होकर, सिर बचा भाग गया। परधर एक फूल के गमले पर पड़ा, जिससे उसका किनारा टूर्टकर भूमि पर गिर पड़ा।

वह उसी तेज़ी से राजमार्ग पर आया। न-जाने क्या बहबहाता हुआ जा रहा था कि पीछे से एक लड़का चिछाया—''जूनिया हुम है।"

जूनिया ने पास की दीवार से एक पत्थर उलाइकर लड़के पर फेका। लड़का भाग गया। पत्थर ने म्युनिसिपैलिटी के लैंप का शीशा तोड़ डाला, श्रीर कदाचित् श्रपने दाम वस्तुल कर लेने तक उसमें मिटीं का तेल नहीं भरा गया।

ज्निया और भी तेज़ी से भागकर अपने घर के निकट पहुँचा।

जिम्म प्रवेश-द्वार पर खड़ा था। जूनिया के ऋाने पर उसे रास्ता होड़ने में जरा देर हुई। वस, फिर क्या था, जूनिया ने जोर से एक चपत उसके सिर में मारी। जेम्स रोता हुद्या किचन में सानी के पास चला गया।

सानी ने पूछा - "क्या हुआ ?"

''पापा ने मार दिया। कोई क़सूर नहीं किया। दरवाजे पर चुग-चाप खड़ा था।''

"उन्हें तो वस यही स्कता है। न जाक्रो उनके निकट, यहीं वैठेरहो।"

जूनिया के मस्तिष्क में महाभयंकर उथल-पुथल मची हुई थी। वह वैठक में ब्राकर पादरी साहव की दी हुई ब्रामर और अँगरेज़ी की किताब तलाश करने लगा। वे न-जाने कहाँ रख दी थीं। वह ब्रानेक चीजों को गिराने और पटकने लगा।

गड़बड़ सुनकर सानी परदे की ख्रोट से कॉकने लगी। देखा, पित-देवता की नाराज्ञी का ख्रंत न या। उन्होंने फ़र्श्च पर बहुत-सा सामान विखरा दिया था। एक तसवीर की चीखट का शीशा तोड़ डाला या। एक प्लेट ख्रीर दो चीनी के प्याले सूमि पर गिरकर टूट गए थे।

हतना उलका हुआ और इतना चिड्चिड़ा जूनिया कभी नहीं दिखाई दिया था। उसने पादरी साहन की दी हुई प्राप्तर और किताव खोज ली, और फाइकर, उनके हुकड़े-दुकड़े कर फ्रर्श पर फेक दिए। मुखाइति से वह अभी अतुष्त ही दिखाई दे रहा था। उसकी हिष्टि मेज पर रक्खी हुई बाइविल पर पड़ी। जिल्द पर अंकित सुनहरे अच्हों में उसने पढ़ा—'धर्म-पुस्तक'।

जूनिया कहने लगा—''घर्म । घर्म कोई चीज़ नहीं। संसार की सरल फ्रीर सीची श्रावादी को ठगने के लिये एक शब्द। श्रीर ईश्वर! उसे भयभीत बनाए रखने के लिये एक शस्त्र।' ज्निया के ऊपर उस समय श्रविश्वास की सबन छाया पड़ गई थी। स्वर्ग श्रीर मर्त्य सब उसे फूठे दिखाई देने लगे थे। वह बाइ-बिल की ब्रोर लयका।

सानी यहसव कुछ चुपचाप स्रोट से देख रही थी। स्रव न रह सकी।

ज्निया ने बाह्बिल पर हाथ रक्ला। सानी घवरा उठी! उसने उसी ज्ञा कमरे में प्रवेश कर कातर

जनिया ने काँपकर हाथ खींच लिया।

कंट से कहा-"स्वामी !"

सानी ने जूनिया के दोनो हाथ पकड़कर कहा—''तुम्हें क्या हो गया ?''

"तू भी कहती है, तुक्ते क्या हो गया है मुक्ते कुछ भी नहीं हुल्ला है। सानी ! तूने जूनिया के पैर नहीं देखे है तुपार ने उनमें खड़ी-पड़ी, ब्राइनितिख़ी हर तरह की रैखाएँ खींच दी है। कॉटों ने उनका प्रत्येक तिल छेद डाला है। उनमें रहने के लिये ठोकरों ने खोहें क्नाई है, ख्रोर उनमें यसने के लिये छाला ने गुम्मदें उठाई हैं।"

"स्वामी, श्राज श्राप यह क्या कह रहे हैं ?"

"मैंने खाने-पहनने की विंता न की। धूप की तेजी और हवा की तीच्याता की ज़रा भी परवा न की। मैंने जीवन का मोह छोड़ कर घने जंगलों से मार्ग निकाला, और मृत्यु का उपहास कर पहाड़ी की चोटियों पर पैर रक्खा।"

" श्राप पादरी साहव के पास गए थे ?"

"मैंने प्रांत के चारो कोनों में प्रसु के बचन का बीज बोया। मैंने प्रांतल नहीं किया। मैंने सदा अपने पापों के लिये च्मा-प्रार्थना की है।"

"पादरी साहव ने क्या कहा १" सानी ने ऋषीर होकर पूछा।" ज़िम्छ प्रवेश-द्वार पर खड़ा था। जूनिया के स्नाने पर उसे रास्ता होड़ने में जरा देर हुई। यस, फिर क्या था, जूनिया ने ज़ोर से एक चपत उसके सिर में मारी। जेम्स रोता हुस्ना किचन में सानी के पास चला गया।

सानी ने पूला - "क्या हुआ ?"

"पापा ने मार दिया। कोई क़सूर नहीं किया। दरवाज़े पर चुर-चाप खड़ा था।"

"उन्हें तो यस यही सूक्तता है। न जाख्रो उनके निकट, यहीं वैठेरहो।"

जूनिया के मस्तिष्क में महाभयंकर उथल-पुथल मची हुई थी। वह वैठक में ग्राकर पादरी साहव की दी हुई प्रामर ग्रीर ग्रेंगरेजी की किताय तलाश करने लगा। वे न-जाने कहाँ रख दी थीं। वह ग्रामेक चीकों को गिराने ग्रीर पटकने लगा।

गड़बड़ सुनकर सानी परदे की छोट से मॉकने लगी। देखा, पति-देवता की नाराज्ञी का छंत न था। उन्होंने फ़र्श पर बहुत-सा सामान विखरा दिया था। एक तसबीर की चीखट का शीशा तोड़ डाला था। एक प्लेट छीर दो चीनी के प्याले भूमि पर गिरकर टूट गए थे।

हतना उलफा हुआ और हतना चिड़चिड़ा जूनिया कभी नहीं दिखाई दिया था। उसने पादरी साहन की दी हुई प्रामर और कितान खोज ली, और फाइकर, उनके टुकड़े-टुकड़े कर फ़र्श पर फेक दिए। मुखाइति से वह अभी अतुस्त ही दिखाई दे रहा था। उसकी दृष्टि मेज पर रक्की हुई वाहिबल पर पड़ी। जिल्द पर अंकित सुनहरे अच्चों में उसने पढ़ा— 'धर्म-पुस्तक'।

जूनिया कहने लगा—"धर्म ! धर्म कोई चीज नहीं। संसार की सरल फ़्रीर सीची फ्रावादी को ठगने के लिये एक शब्द। श्रीर ईश्वर! उसे भयभीत बनाए रखने के लिये एक शस्त्र।" ज्निया के ऊपर उस समय श्रविश्वास की सधन छाया पड़ गई थी। स्वर्ग श्रीर मर्त्य सब उसे भूठे दिखाई देने लगे थे। वह बाइ-बिल की श्रोर लपका।

सानी यहसव कुछ चुपचाप स्रोट से देख रही थी। स्रव न रह सकी। स्निया ने वाहबिल पर हाथ रक्खा।

सानी घवरा उठी ! उसने उसी च्चण कमरे में प्रवेश कर कातर कंट्र से कहा—"स्वामी !"

जुनिया ने काँपकर हाथ खींच लिया।

सानी ने जूनिया के दोनो हाथ पकड़ कर कहा—''तुम्हें क्या हो गया ?''

"तू भी कहती है, तुक्ते क्या हो गया ? मुक्ते कुछ भी नहीं हुआ है। सानी ! तूने जूनिया के पैर नहीं देखे ? तुवार ने उनमें खड़ी-पदी, आड़ी-तिरछी इर तरह की रेखाएँ खींच दी हैं। काँटों ने उनका प्रत्येक तिल छेद डाला है। उनमें रहने के लिये ठोकरों ने खोहें वनाई है, और उनमें बसने के लिये छालों ने गुम्मदें उठाई हैं।"

"स्वामी, ब्राज ब्राप यह क्या कह रहे हैं ?"

"मैंने खाने-पड़नने की चिंता न की। धूप की तेजी श्रीर हवा की तीन्याता की जरा भी परवा न की। मैंने जीवन का मोह छोड़कर घने जंगलों से मार्ग निकाला, श्रीर मृत्यु का उपहास कर पहाड़ी की चोटियों पर पर सकता।"

" श्राप पादरी साहव के पास गए थे ?"

"मैंने प्रांत के चारो कोनों में प्रभु के बचन का बीज बोया। मैंने प्रालस नहीं किया। मैंने सदा अपने पापों के लिये चमा-प्रार्थना की है।"

"पादरी साहब ने क्या कहा ?" सानी ने अधीर होकर पूछा।" "वही जुनिया के समस्त किए-घरे पर हरताल फेर देना चाहते हैं। वह नहीं जानते, जुनिया फिर िर पर बोफ ले जाने और जुठा खाने को तैयार हो जायगा, लेकिन श्रपमानित होकर यहाँ रहना नहीं चाहता।"

"उन्होंने क्या कह दिया ?"

''कहते हैं, ठीक तरह काम नहीं करते, बदनामी कराते हो। स्रोर भी न-जाने क्या-क्या कह दिया। कुछ सुना नहीं, कुछ समस्तने से भी रह गया।''

सानी के मुख पर चिंता के भाव प्रकट हुए।

"बहुत नाराज हुए। मुक्ते शैतान तक कह डाला !"

"हैं, वह तो बड़े नेक प्रसिद्ध हैं !"

"जब मनुष्य क्रोघ से श्रंघा हो जाता है, तब फिर सारी नेकी धरी रह जाती है। मेरा तो ऐसा श्रनुभव है सानी! जब तक श्रादमी खुद शैतान के क्राचू में नहीं श्रा जाता, तब तक दूसरे को शैतान नहीं कहता।"

"तुमने पूछा नहीं कि मेरा फ़स्र क्या है ?"

"क्यों नहीं पूछा ?"

"फिर १"

"कहने लगे, चुप रहो।"

"तब क्या सोचा है ?"

"सोचा क्या है। जूनिया को नौकरी की परवा नहीं। मैं अभी इस्तीफ़ा लिखकर दे स्नाता हूँ। तुम भी साथ चलो, जेम्स भी चलेगा। इन नगरों में क्या रक्खा है ! छल-कपट, डाइ स्नौर जलन! गंदी हवा स्नौर गँदला पानी!"

"त्रापको हो क्या गया स्वामी । जेम्स पढ्-लिखकर आदमी बन रहा है, उसे स्कूल छुड़ाकर आप कहाँ ले जायँगे । पादरी साहब ने कुछ कह दिया, तो क्या हो गया। ऑफ्रिसर हैं, बड़े आदमी हैं। क्रोघ शांत हो जायगा, फिर उसी प्रेम से मिलने लगेंगे।''

जूनिया जाराना-झलम हूँ हुँ ते हुए कहने लगा—"त् जूनिया के स्वभाव से परिचित है छानी ! वह वरावर छहन करता हुन्ना चला जाता है, पर छहनशीलता की भी कोई हद होती है। तू जानती है, मैंने मेले में किंछ तरह प्रचार किया। कभी लालच नहीं किया, जनकाह वहा देने की प्रार्थना नहीं की।"

"यह क्या लिखने लगे ?" "तुम्हारा और अपना इस्तीफ़ा लिख रहा हूँ।"

सानी रोने लगी।

"तू कमज़ोर दिल की है, इसी से रोने लगी। जूनिया प्रपने निश्चय का पक्षा है। मैं स्रभी दो नैलगाड़ियों किराए पर ले आता हैं, और सारा समान लादकर चल देता हैं।"

सानी जुनिया के पैरों पर गिरकर बोली — "नहीं।"

"तू पगली है। नौकरी की जड़ पत्थर पर है। यह घर हमारे व्याप-दादों का नहीं। एक दिन जरूर ही यहाँ से जाना है, आज बी बयों न सही।"

"कहाँ जावेंगे स्वामी! बाय-दादों का बनाया घर कहाँ स्क्ला है पादरी साहब ने आपसे नौकरी छोड़कर चल देने को योड़े कहा है।"

''तो क्या तू चाहती है कि मैं तत्र तक यहाँ पड़ा रहूँ, ग्रीर उनकी टोकरों से निकाला जाऊँ ?''

"स्वामी !" कहकर सानी फिर जूनिया के पैरों पर पड़ी ।

ज्निया ने उसके द्वाय सटक उसे एक छोर गिरा दिया, श्रीर कहने लगा—''मैं लिखने लगा हूँ, अगर कुशल चाहती है, तो चग रह।'' सानी रोती हुई डेज़ी के पास चली गई। जूनिया ने एक इस्तीका लिखा, उसे फाड़ डाला। फिर लिखा, फिर फाड़ डाला। तीसरी बार लिखा, और उसे लिखकर इंडमास्टर साहब के पास ले चला। वहाँ जाकर देखा, उनके समीप सानी की लेकर डेज़ी खड़ी थी।

जुनिया को स्नाते देखकर सब चुर हो गए। जुनिया ने बहुतः गंभीर होकर हेडमास्टर साहब को वह पत्र दिया।

वह बोले--- ''यह क्या है ?''

"मेरा श्रौर मेरी स्त्री का इस्तीका।"

''कारसा १''

"इसमें साफ़-साफ़ लिखा है, पढ़ लीजिए।"

"आपको हो क्या गया मिस्टर जॉन। लोग हज़ारों रुपया खर्च कर अपनी संतान की शिला का प्रयंध करते हैं। ईश्वर की कुरा से आपके यहाँ सब कुछ है। बीरज से काम लीजिए। कहीं ऐसा न हो, आपकी जल्दी से जेम्स का जीवन नष्ट हो जाय!"

डेज़ी ने भी कहा—''श्राप भून कर रहें हैं, पीछे पछताना पड़ेगा।''

जूनिया ने कुछ विचारकर कहा—"तो जेम्स वहीं रहे, लेकिन जूनिया अब वहाँ नहीं रहेगा। उसका अन्न जल उठ गया।"

डेजी कहने लगी-"फिर तो सानी भी यहीं रहेगी।"

''लाइए, मैं इस्तीफ़ से उसका नाम काट देता हूँ।'' कहकर ज्निया ने श्रपना इस्तीफ़ा उठाया, श्रीर जहाँ जहाँ सानी का उल्लेख था, उसे काट दिया।

डेज़ी खानी को लेकर अपने कमरे में श्राई, और कहने लगी— "मिस्टर जॉन बहुत क्रीष में हैं। जाने दो, दो-चार दिन इधर-उधर दूम आएँगे। तथियत दुक्स हो जायगी, फिर लौट आएँगे।" सानी डेज़ी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर चली।

हेडमास्टर सहव ने जूनिया से कहा—"देखिए, मिस्टर जॉन, झायदे के अनुसार आपको यह इस्तीफा पादरी साहव को ही देना चाडिए।"

"मैं उनके पास अब नहीं जाऊँगा। आप कृपा कर भेज देंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ।"

"पादरी साइव श्रापसे नाराज़ हैं। उन्होंने श्रापके खिलाफ़ कुछ द्वरी वार्ते सुनी हैं।"

"मैंने कभी उनके ृतुश होने की परवा नहीं की, मुझे उनकी नाराज़ी का भी भय नहीं। यह इस्तीका उनके पात भिजवा दीजिएगा। मैं चला। विदा, छलाम।" कहकर जूनिया एकाएक उठा, और तरंत चला गया।

हेडमास्टर साह्य सोचने लगे—ज्ञादमी सनकी है, पर मिहनती है। पादरी साह्य ने हस के ख़िलाफ़ कुड़ वार्ते करूर सुनी हैं, पर पछने पर चताहें नहीं।

ज्निया ने घर पहुँचकर पुकारा—''जेम्स !'' जेम्स बिनीत भाव ने सामने श्राकर खड़ा हुआ ! जूनिया ने कहा—''जेम्स, मैं चला !'' ''कहाँ पारा !''

"उसके नाम का प्रचार करने।"

"कहाँ **?"** 

"जहाँ पैर ले जायँगे।"

प्रचार करने को जाने की बात सुनकर सानी ने समका, कदाचित् वह देडमास्टर साहब से कोई समकीता कर आए हैं। वह भी द्वरत वहाँ आ पहुँची।''

ज्विया ने कहा-'वटा, जुनिया की पाँची श्राज्ञाश्रों की भूल

भी जास्त्रो, तो कोई परवा नहीं, पर परमेश्वर की दसी आशास्त्रों की विता करना।''

सानी बोली-"श्रापने इस्तीफ़ा बापस लिया ?"

''नहीं, सानी !''

''फिर प्रचार कैसा ?''

"प्रभु के नाम का।"

'नौकरी ?"

"बह सिर का भार है। वितन का लालच उसे फ्रीर भी भारी कर देता है।"

सानी कुछ न समभी, पर इतना ज़रूर समभी कि उसका क्रोध कुछ शांत ज़रूर हो गया है।

जनिया ने कहा — "खाना तैयार है ?"

"हाँ।"

खा-पीकर जूनिया ने कहा—"सानी! स्रव वक्त नहीं। मेरा

सानी कोला लेने गई, ग्रौर जूनिया ने फ़र्श पर विखरे हुए

उन पुस्तकों के फटे पनों को देखा, श्रीर ब्राह भरकर कहा—''ब्रव ये न जुड़ सकेंगे, श्रीर इनके बीच में दूरी बराबर बढ़ती ही जायगी।'' जिस्सा ने कंधे पर फोला डालकर कहा—''बाहबिल !''

जुनिया ने क्यू पर साला डालक कहा— बाहाबल र जानी ने मेज पर से बाहविल उठाकर पति को दी। जूनिया ने उसे फोले में रखकर कहा—"सानी! जेम्स! विदा, जाता हूँ।"

सानी की आँखों में आँस् भर आए।

जूनिया बोला-- "अपने पति की इस शुभ यात्रा को मोह के अर्गेसुओं से अपनित्र न करो।"

जेम्स अधीर होकर वोला—''पापा !''

"हाँ वेटा, दूर जंगल में उसकी आवाज़ है। वह कहता है,

चला ह्या, मैं तेरे पापों का भार इलका कर तेरे पैर के घावों में मरहम-पट्टी लगाऊँगा । उसी ने फिर पुकारा, तू सुख-दुख के जाल को कब तक बनता रहेगा। आ, मेरे पीछे हो ले, मैं तुभी मुक्ति दुँगा । उसकी कैसी प्रेम-भरी वाणी है, उसका कैसा शांतिदायक श्रीर श्रांतिहर स्पर्श है। तुम सुनती हो सानी !"

सानी विस्मय-मुग्ध खड़ी रही।

"तम सनते हो जेम्स, कितने निकट, कितने पास !" जेस्स भी नीरव था।

जुनिया ने लाठी उठाई, नंगे पैर मार्ग में बढ़ा दिए, और कहने लगा-"हे प्रम ! तुम्हें स्वयं आना पढ़ा । जब तम सामने हो. तो मुक्ते मुहकर घर की ख्रोर देखने की क्या ख्रावश्यकता ?"

ज्विया मार्ग में आगे बढ गया। सानी और जेम्स उसे टक लगाकर देखते रहे।

## द्सरा परिच्छेद

# गाँव की ओर

राजधानी के कार्टर में जूनिया केवल इतना ही धोच सका या कि जाऊँगा। अब चलते हुए उसने मन में विचारा, कहाँ जाऊँ। वह जाते-जाते नगर के बाहर एक टीले पर आया। एक सुविशाल तून के पेड़ के चारो थ्रोर एक चब्तरा बना हुआ था। वहाँ वैठ गया। सामने पर्वत-श्रेणी की चोटी पर वसी हुई राजधानी दिखाई दे रही थी। आकाश के आगे ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं की रेखाएँ हिंगोचर थीं।

नगर का एमस्त रव एक दूधरे में मिलकर कुहासे की भाँति राजधानी के ऊपर पड़ा था। उनके ऊपर स्कूल का मृदु-मोहक गति से बजता हुआ धंटा जूनिया के नगर-विरक्त मन से मानी कह रहा था—"आ, आ, चला आ!"

श्रनेक दिनों तक नगर के कोलाहल को दवाकर उसने स्वयं भी वह घंटा बजाया था। फिर श्रनेक वर्षों तक जूनिया उसका श्राज्ञाकारी रहा। फिर पादरी साहब की बात मान तोने के लिये उस बंटे की श्रवहेलना कर दी।

जूनिया फिर उस घंटे में उसकी पुकार सुनने लगा, वह प्रेम-मृदु कंट से मानो कह रहा या—'श्रा, श्रा, चला श्रा! चला श्रा जूनिया! यहाँ तेरे स्नेहमय स्त्री-पुत्र हैं, मित्र, सहकारी श्रीर स्वामी हैं, एवं परिचित जनता है। वहाँ कहाँ जायगा। श्रीष्म के हरियाली-विहीन पयों में श्रीर हेमंत के छायान्नत तुषार में! काँटे

# जूनिया 🥆



वह राजधानी की ओर पीठ किए सोचने लगा—"किधर जाऊँ ?" गंगा-क्षाइनग्रार्टकेस, लखनऊ

के ऊपर नंगा पैर श्रीर बरसात के नीचे नंगा सिर लिए ! लीट श्रा जुनिया ! तेरी चिताएँ पादरी साहब श्रपने हृदय में रखते हैं, श्रीर तेरी उन्नति हेडमास्टर साहब श्रपने मस्तिष्क में ।"

जूनिया मन-ही-मन कहने लगा—शैतान ! त् मेरे सामने से दूर हो, तू मुक्ते बहकाने ख्राया है !

यंटा अभी बंद नहीं हुआ था। जूनिया मानो उसमें फिर सुनने लगा—अंत में किरके लिये रेपादरी साइव ने कुछ कह दिया, तो हो क्या गया डिजन्ती नेकी नहीं देखता रेशा, आ, चला आ! संसार सर्वत्र एक सा ही है। कुछ छोड़कर, कुछ नहीं मिलता। किहीं जाया। टीकर तेरे पैर में है, दुःच तेरी छाया में और अअधाति तेरी साँस में में अपने अधाति तेरी साँस में

जूनिया ने उठकर कहा—"तू फिर आग्रागया, भूठा है। तून जायगा, में ही चल देता हूँ।"

ज्निया ने राजधानी की श्रोर पीठ की। स्त्र कुछ श्रंतर्हित हो गया। सामने चीड़ के हरित बन में बादामी रंग का पहाड़ी पथ उत्तर रहा था। उससे दूर, धूसर पर्वतों के उत्तर, रेशमी बादलों के के दुकड़े, सिर पर श्राकाश की उज्ज्वल नीलिमा में उसते हुए पत्ती थे, श्रोर बनों में चरते हुए पद्य।

बह राजधानी की क्रोर पीठ किए सोचने लगा—िकघर जाऊँ !

स्कूल का घंटा उसे सुनाई ही दे रहा था—"ठन-ठन-ठन !"
ज्ञिमया की हम्छा पीछे मुझ्कर देल लेने को हुई, पर उसने
वैर आगो बढ़ा ही दिया, और बरावर पथ में उत्तरने लगा।
चीड़ की रेखाओं ने बढ़कर सारी राजधानी को टक लिया, और
घंटे का स्व पर्वतों की गहराई में हुव गया।

नए देश श्रीर नए दृश्य ने जूनिया के विचारों को इटाकर

इत्यमी द्योर झाकपित किया। वह बरावर उत्तराई में चलता गया। झव उसे पहाड़ों के निम्म-भाग में वहती हुई दो नदियों के प्रवाह की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी थी। उसके चारो ख्रोर खेत दिखाई देने लगे थे, ख्रीर चारो ख्रोर विखरे हुए गाँवों के समूह।

जुनिया मन में कहने लगा — कैंसी स्वर्गीय शांति है। वड़ी आकांता पहों मनुष्य के मस्तक पर आग नहीं रखती। ये भूमि में बीज वोकर आकाश की और देखते हैं, और जब बाल पक जाती है, तो भिखारी की भोली में भी कुछ रखते हैं। इनका दिन इनके परिश्रम से पूर्ण होता है, और इनका परिश्रम इनके भोलेपन से।

ज्निया की उतराई समाप्त हुई, श्रीर वह गाड़ी की सड़क पर जाया, श्रीर सड़क की दीवार पर नैठ गया। दाइनी तरफ तीन-चार दूकानें श्रीर नाई श्रीर नदी का विस्तृत पाट। नदी के किनारे नाज का भार सिर पर रजकर कोई पनचक्की की जा रहा था, कोई पशुश्रों को पानी पिला रहा था, कोई कपड़े घो रहा था, श्रीर कोई रस्सी श्रीर हैं हिंसेया नमल में दवाए, वंशी में स्वर भरते हुए वन का पथ ले रहा था। एक मछुश्रा नदी के नीच में एक सुविशाल पत्थर पर वैठा जाल हुन रहा था।

गाड़ी की सड़क पर किराने से लदी हुई कई वैलगाड़ियों जा रही थों। उनके पहियों की अलस चूँ-चूँ को वैलों के सलों में वैषी: हुई घंटियाँ अपने सुमधुर नाद से प्रोत्साहन दे रही थीं। वह गाड़ी-'बान अपने पथ-विचलित वैल से कह रहा था—"उहर-उहर, तू गड़िक में गिरे, तक्ते बाब खाय ""

कुछ गाड़ीवान दूकानों की वग़ त में बैलों को विश्राम देकर खुते' आकारा के नीचे रोटियाँ पका रहे थे। छुछ लोग दूकानों में बैठकर बार्ते कर रहे थे, कुछ तंबाकू पी रहे थे, श्रीर शेव सीदा खरीट रहे थे। ज्निया के निकट ही सड़क के किनारे, एक पेड़ के नीचे, एक अंघा अपनी मैली और ठीक बीच में फटी चादर सिद्धाए बैठा था। पिथकों के पैर की आहट पाकर कह रहा था—"आँखें वड़ी नियामत हैं। हे ब्रॉलवालों। इस अंचे पर भी टपाई दृष्टि डालो।"

जूनिया ने बैठे-भैठे कोचा—इस मह-जगत् में जूनिया भी ठीक इसी भिखारी के समान है। वह श्रंचा है, उसने अपनी फटी और मैली चादर सड़क के किनारे विद्या रक्ष्वी है। कुछ लोग दया कर उसके कपड़े में दाना-पैसा फेक जाते हैं। शाम को वह अपनी चादर को कोने समेट, सब कुछ गिरा बर लोटता है। वह अपनी चादर का छिद्र नहीं देखता, और अपने फूटे भाग के लिये रोता है!

ज्निया को समीप ही खाँसते हुए सुनकर श्रंधा कहने लगा— "वाबा ! कुछ श्रंधे को भी ।"

जूनिया अपनी जेव से एक पैसा निकालकर अंधे के निकट गया, और कहने लगा—''अंधे ! त् चादर पर पैसे तो जमा करता है, पर तके उसका हाल भी मालम है ?''

श्रंधे ने विस्मय की हैंसी हँसकर कहा-"नहीं !"

"तेरी यह चादर बीच में फटी है, निश्चय ही तुभी दिन-भर में जितना मिलता है, उतना शाम को तेरे वर नहीं पहुँचता ।"

श्रंघे ने निर्चय के साथ कहा—''तिकिन में इस पर कुछ जमा नहीं करता। मेरे कान तेज़ हैं, श्रोर मेरी उँगलियाँ स्पर्श से मालूम कर तेती हैं। जो भी इस पर पड़ता है, मैं उसे उसी समय टटोलकर रख तेता हैं।''

जूनिया ने उसे पैसा देकर कहा—''ग्रंथे, त् जूनिया से श्रधिक सुक्षी है। त् श्रॉख गँवाकर भी देखता है, श्रीर जूनिया श्रॉखों के रहते हुए भी श्रंथा है।'' श्रचानक सिरे की दूकान से श्रावाज आई—"जूनिया मास्टर! जिनया मास्टर!"

े ज्ञिनया दौरा करते समय श्रम्भर उस मार्ग से श्राता जाता या । एक दूकानदार से उसका विशेष परिचय हो गया था। उसी ने श्रावाज दी थी।

ज्निया ने हँसते हुए उसकी श्रोर देखा ।

दूकानदार फिर कहने लगा—"क्यों भाई! ऐसी नाराज़ी?" जुनिया दूकान की छोर बढ़ता हुआ बोला—"जूनिया पथ का सबसे दुर्वल प्राणी, बह किसी से कब नाराज़ होने लगा?"

''ब्राब्रो वैडो, तंत्राकू पियो।'' कहकर दूकानदार ने उसे बैठने को एक तिपाई दी।

जृनिया कृतज्ञता स्वीकार करते हुए येंठ गया।

दूकानदार ने पूछा—''क्या आज घर का दौरा है ?''

ज्निया मार्ग में केवल चला छा रहा था। कुछ निश्चय नहीं था कि कहाँ जायगा। दूकानदार से प्रेरणा पाकर कह उठा — "हाँ, लेकिन इस ग्रारीव का घर कहाँ है ? कहीं नहीं।"

"अरे भाई, जन्म-भूमि तो होगी, कोई भाई-विरादर तो होंगे ?" कुञ्ज देर इवर-उघर की बातें कर जूनिया ने एक दियासलाई की डिविया खरीदी। पथ निश्चित हो गया था, श्रौर उसने चौमुखिया का मार्ग लिया।

बह दिन-भर चलता रहा, और शाम को जाकर चौमुखिया में पहुँच गया। वह सीधा गुसाईजी के वेटे की दूकान की स्रोर चला। उसने उसे दूर ही से पहचानकर कहा—''श्रास्रो जी, जूनिया मास्टर, सलाम। स्राज कहाँ का दौरा है ?''

''क्लाम गुक्ताईजी, ऋष ही की क्षेत्रा में ऋषा हूँ।'' गुक्ताई ने जूनिया के न'गे पैरों की ऋषर देखकर कहा—''यह च्या हाल है ? निजानवे के फेर में पड़ गए मालूम देते हो । श्राश्रो,

ज्निया बैठ गया, श्रीर कहने लगा—"कोई हेर-फेर नहीं | मैं नौकरी छोडकर श्रा गया।"

"बाल-चच्चे ?"

''लहका स्कूल में पढ़ता है। सानी लड़िक्यों के स्कूल में अप्रथापिका है। मैं तो दोनो को भी लिए चला आ रहा था, पर लोगों ने राय नहीं दी।''

"नौकरी वयों छोड़ दी ?"

"वक्त आ गया।"

"मालिकों ने बुरा बर्ताव किया ?"

'ऐसा भी कहने को जी नहीं चाहता।"

"जगह तोड़ दी गईं १"

''नहीं, यह भी नहीं।'' ''किर ?''

"माई, शहर में रहते-रहते घवरा गया। प्रकृति के एकांत में कदाचित कुछ शांति मिले।"

''क्या काम करोगे ?''

"पेट घरने के लिये कुछुन-कुछ काम करना ही पड़ेगा। शेष समय में प्रभु के गुए गार्केंगा, श्रीर उसी के नाम का प्रचार कर्तेगा।"

"श्ररे, क्या नाम का प्रचार करोगे दुग्हें मिल गया, श्रीर अब दूसरों को भी मिलेगा!"

"गुसाईजी, इसमें श्रमंत्रह होने की बात ही क्या है। लोगों से सच बोलने और बरतने को कहूँगा, छल-कपट से दूर रह दीन-दुखियों की सहायता करने की प्रार्थना करूँगा। क्या सभी धर्म एक ही केंद्र में नहीं मिल जाते हैं। संसार में सचाई श्रीर ईमानदारी बढ़ जायगी, तो क्या प्रभुका राज्य निकट न श्राः जायगा ?''

''लेकिन तुम्हारे पादरी लोग तो कहते हैं, फेवल एक मसीह की शरण में जाने से ही मुक्ति मिलेगी, अन्यया नहीं।''

"मसीह का श्रर्थ मुितदाता है, जो भी मुक्ति दे, वही मसीह है। भाषा की भिन्नता से प्रभु में भेद नहीं पड़ सकता। 'केवल एक मुक्तिदाता' इन शब्दों में केवल एक पर इसीलिये ज़ोर दिया जाता है कि मन में दुविधान हो, श्रीर विश्वास बढ़े।"

"ज्निया, देखता हूँ, तुम दार्शनिक हो गए हो। कहने का सहस तो होता नहीं, बात तुग्हारे लाम की है।"

"क्या, कहिए न ?"

"भाई, जब से तुम गए, भरने के निकट हमारे खेत सुखे ही रह-गए। जब यहाँ रहने का विचार कर ही आए हो, तो फिर उन्हें हरा-भरा करो, श्रीर अपने पेट की चिता से सुक्ति पाश्रो। अरे, स्वर्ग की सक्ति से यह मिहत ही प्रधान है।"

"गुसाईजी, ग्रापके वे खेत सब सानी ही ने ग्राबाद किए थे। मेरी शक्ति के बाहर की बात है।"

''हाँ, तुम तो इल चलाना तभी छोड़ चुके थे, अब तो बाबू साहब हो, उपदेशक हो!''

"नहीं, इल चलाने को बुरानहीं समफता। संसार के सन छोटे कामों में परमेश्वर का वरदान है, श्रीर वे संतोष के परीने सें पवित्र हैं।"

"'fat ?"

"थोड़ा-बहुत राजधानी में स्कूल का काम किया है, वही यहाँ भी करूँ गा। कहीं एक कमरा दे दीजिए। दिन में पाँच-सात लड़कों को चेरकर वहाँ पाठशाला खोल्रॅंगा, श्रीर रातको उसी में विश्राम करूँगा।"

''हाँ, बात तो ठीक है। मेरे भी दो छोटे-छोटे लड़के हैं। स्कूल यहाँ ने दूर है, फिर में क्रमी उन्हें वहाँ मेशना भी नहीं चाहता। में सोच ही रहा था कि कोई मास्टर मिले, तो उन्हें घर ही पर पढ़ाऊँ।''

"तब फिर क्या चिंता है। मेरे रहने का ठिकाना कर दीजिए।"
गुसाई जी ने विचारकर कहा—"रहने का ठिकाना भी हो
जायता।"

"ग्रभी हो जाता, तो ग्रीर भी उत्तम बात थी।"

गुसाई जी ने कहा — "इमारी उस सामने की दूकान में, जहाँ वरजी बैठता है—"

"उसके बग़ल का कमरा !"

"हाँ। जब तक वह किराए पर नहीं उठता, तेव तक वहाँ रही, किर किसी दूसरी जगह तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया जायगा।"

दूसरे ही दिन से चौनुलिया में ज्निया की पाटशाला खुली। धीरे-धीरे उसके पास प्रह-शीस लड़के ज्ञाने लगे। ज्निया दस से तीन बजे तक उन्हें बड़े हनेह और पिश्रम से पहाता। वह प्रार्थना कर स्कूल ज्ञारंम करता, जीर प्रार्थना कर रोप करता। वह हिंदी जीर गणित के ज्ञातिरिक्त उनंहें क्रॉगरेजी भी पहाता। हतवार के दिन पाटशाला बंद रखता, जीर उस दिन सुबह एक घंटा लड़कों के पाटशाला बंद रखता, जीर उस दिन सुबह एक घंटा लड़कों के वाम कर गिरजा करता। वह गाना गाता, जीर लड़कों से भी गवाता। कुछ उपदेश करता, कुछ पढ़ता जीर गिरजा समाप्त कर देता था।

इसी प्रकार तीन-चार महीने बीत गए। ग्रारंभ में . कुछ लड़कों के ग्रमिभावकों को जुनिया की प्रचार-वृत्ति खटकने लगी। पर जब उन्हें उसके श्रंदर कोई कुचेशा नहीं दिखाई दी, तो वे निश्चित हो गए।

चौमुखिया में एक नया दूकानदार आ वसा । जूनिया के परिश्रम श्रीर सरलता ने उसका ध्यान खींचा। वह निस्पप्रति जूनिया के यहाँ श्राने-जाने लगा। वह उसके इतवार के गिरजे में भी शामिल होता। वह जूनिया को शुद्ध कर हिंदू बना लेने की चिंता में था। जूनिया के तैयार न होने पर वह जूनिया से यहस करता, उसे बनाता श्रीर चिंदाता था।

ज्तिया उससे कभी बहस में नहीं जीतता था, और हर रोज़ धार्मिक प्रश्नों को बहस से परे रखने का निश्चय करता। लेकिन वह दूकानदार ज्तिया की दुर्वज्ञताओं से परिचित हो गया था, छुछ हस प्रकार बातों का सिलसिला जारी करता कि ज्तिया लाचारः होकर बहस के दलदल में फुँस जाता।

उस दिन उसने फिर त्र्याकर जूनिया से कहा—"जूनिया, त्राश्चर्य है, तुम शुद्धि के लिये क्यों तैयार नहीं होते ?"

''भाई, जब मैं नित्य ही प्रभु के पैरों पर श्रपने पापों की चमा माँगने के लिये गिड़गिड़ाता हूँ, तो क्या उससे शुद्ध न हो: जाऊँगा ?''

"तुम्हें हिंदू बनाकर श्रपने दल में मिला लेंगे।"

"इस प्रकार मेरे विश्वास को चूर-चूर कर आपको क्या लाभ होगा ?"

"अपना एक भाई और बढेगा।"

"क्या भाई बनने के लिये एक ही धर्म का होना भी आवश्यक है। फिर धर्म तो सब एक ही हैं। आप मुक्ते क्यों अपना भाई नहीं समक्तते हैं में तो आपको भाई समक्तता हूँ, फिर आप मेरे लिये क्यों। अपने मन में घुणा का भाव रखते हैं हैं?" "क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो।"

'हिंदू उच बोलने को कहते हैं, मैं भी उच बोलने की कोशिश / करता हूँ, तो फिर हिंदू क्यों नहीं।''

"तुम्हारे सिर पर चोटी नहीं।"

जूनिया ने दीर्घ श्वास लेकर थिर पर थे अपना साफ्रा उतारा, श्रीर कहा—''ये धर्म के बाहरी जज्ञाण हैं।''

ब्रार कहा—''य घम क बाहरा लत्त्ए ह।'' ''बाहर का भीतर के साथ श्रटूट संबंघ है।''

"पर रोक है, जूनिया का यौवन उसे घोका देकर चला गया। बृद्धावस्था ने उसके किर के वालों को उड़ाकर उसे गंजा बना दिया है। उसमें श्रय किस प्रकार चोटी उताई जा सकती है।" कहते हुए

जूनिया ने अपने गंजे और चमकीले िर पर हाथ फेरा।

दूकानदार पहली बार पराजित हुआ । जूनिया अपनी सूक्त के .िलये मन-ही-मन प्रसन्न हो उठा।

दूकानदार ने बहुत नाराज़ होकर कहा — "श्रव्हा, देखना जूनिया, तेरी पाठशाला न उजाह दूँ, तो कहना । चौग्रुखिया में तेरा रहना दुरुबार न कर दूँ, तो नाम बदल देना । किर होगा तेरा प्रचार !"

### तीसरा परिच्छेद

#### पश्चाताप

उस दूकानदार ने सचमुच जूनिया को बहुत तंग करना छुरू कर दिया। जूनिया जब उसकी दूकान पर जाता, तब वह उसका साक्षा गिरा उसकी चमकती हुई नरम खोपड़ी को चपतियाता। देखा-देखी उसकी दूकान पर यैठनेवाले लोगों ने भी उसमें हाथ वॅटाना छुरू किया।

जंगल, पथ, पानी के कोते, दूकान, खेत छादि में जहाँ भी जूनिया उन्हें मिल जाता, ये उन्नसे छेड़ खानी करते। जूनिया ने लाबार हा घर से याहर निकलना बहुत कम कर दिया। वह छपने मन में कहता — दिन-भर हतने लड़कों में विद्या का प्रचार करता हूँ, उन्हें ईमानदारी करने का उपदेश देता हूँ। यह क्या मेरे लिये कम काम है। मुक्ते उन लोगों से मिलने की ज़रूरत ही क्या है? वे वातों में ही इतना छम्ल्य समय काट डालते हैं, और देखते नहीं, उनके उपर शैतान के परों की छाया है।

उन लोगों की हिए से बचने के लिये जूनिया रात ही उठ जाता, ग्रीर जंगल की श्रोर चला जाता। शीचादि से निवृत्त हो घर ख्राते समय कुछ लकड़ियाँ बीन लाता। घर ख्राकर चाय बनाता, और ख्राठ बजे तक धार्मिक कितार्वे पहुता। किर खाना बनाता, और खानीकर दस बजे से ख्रपना स्कृत ख्रारंभ करता।

उस दिन जूनिया की लालटेन में तेल नहीं रहा। वह गुराईंजी की दूकान पर आया। वहाँ तेल नहीं मिला, और भी कहीं नहीं मिला। जूनियाको विवश होकर उसी दूकानदार के पास जाना पहा।

दूकानदार ने जूनिया को देखकर कहा — "श्राहए मुक्तिदाताजी, श्राज बोतल लिए कहाँ डोज रहे हो ?"

'आप व्यर्थ ही प्रभु के नाम का उपहाल करते हैं। देखिए, समस्त कुएँ, बंबे, नदी, नाले, ताल, बावली, लोटे, गिलाछ, कमहल, टंबरल आदि में एक ही मेच का पानी है।''

द्कानदार ने कहा-"श्रीर इस बोतल में !"

''मिट्टी का तेल दे दो।'' ''जब कहीं न मिला, तब यहाँ ऋाते हो।''

"गुराईं जी दे देते हैं, बहुत दिनों से उन्हीं के यहाँ से खाता चला श्राया हूँ।"

'मुफ़्त थोड़े देते हैं. उनके लड़कों को पढ़ाता भी तो है।'' एक दसरा आदमी बोला।

दूकानदार कहने लगा—"महीने में कुल स्कूल की फीस कितनी हो जाती है ? हो जाती है तीस स्वप् ?"

"जूनिया को इतने कथए से क्या करना है शुन्नर हो जाती है। उस भगवान् की महिमा है।" कहकर उसने बढ़े भक्ति-भाव से आकाश की त्रोर निहारा।

दूकानदार ने घीरे-धीरे कहा--' सिड़ी होSS ।"

ज्ञिया—"क्या कहते हो ?" "कुछ नहीं, कहता हूँ, कितना तेल लोगे ?" कहकर दूकानदार ने प्रथनी दूकान पर बैठे हुए एक मित्र को अकुञ्चन कर∜ ज्ञलाया।

"यह वीतल भर दो।"

"लेकिन एक बात है। मेरा तेल निकालने का पंप विग्रह गया।

तुम तेल का कनस्तर उठाकर उँडेलो । में तुम्हारी बोतल में फूल लगाकर उसे भर दूँगा।"

"तेल भूमि पर गिर जायगा।"

"नहीं गिरेगा, मैं वहाँ भी वर्तन लगा दूँगा।"

जूनिया दोनो हाथों से कनस्तर उठा तेल उँडेतने लगा। उठके विकट किर से साफ़े का एक घेरा विसककर उसकी मीहों पर थ्वा गया। दूकानदार ने मित्र को कुछ मूक भाषा में समकाया। उसने जूनिया के पीछे थ्वा, विजली की गति से उसका साफ़ा खीच, ब्रॉली पर उस घेरे की पट्टी बना दी, ब्रौर उठके सिर में दो-चारों को ब्रौर खुलाकर तहातह चयत जह दिए। दूकानदार भा एक चपत लगा, भोला मुँह बनाकर बैठ गया। यह लगा भाग गए।

त्रस्त हो, मुँद फुनाकर ज़ूनिया ने चोरो छोर देखा। वह कनस्तर ज़मीन पर पहले ही रख चुका था। छाका सँभ लते हुए बोजाः— ''फ्रच्छी बात नहीं, कौन या ?''

हॅं ची दवाकर दूकानदार वोजा--- "मालूम नहीं, कौन था। मेरा ध्यान तो इधर तेज पर था।"

ज्निया ने शंकित मुख कर प्रयनी खोगड़ी पर हाथ फेरा। िसर पर फुळु चिकनाई अधिक मालूम दी। हाथ मजकर खूँचा, तो मिष्टी के तेल की बूपाई। कहने लगा—-''ब्राप भी थे १''

"कभी नहीं।"

''ज्ञापका हाथ मिट्टी के तेल से सना है, मेरे सिर में भी महूँ-कता है।''

"तुरहारा हाथ खुद मिट्टी के तेल में लगा है, वही महँकता है। लो, तुम्हारी बोनल मैंने भर दी।"

जूनिया ने बोतल ली। पैसे देते हुए कहने लगा—"देखो, इस तरह प्रभु के सेवकों को नहीं छेड़ा जाता।"

जूनिया घर लौटा। मार्ग में छोचने लगा — मुफ्ते इन शैतानों की गली में जाने की क्या जरूरत में श्रॅंघेरे ही में नैठा बहूँगा, मुफ्ते स्वीकार है, पर उनकी श्रोर कभी न जाऊँगा। कान पकड़ता हूँ। कभी न जाऊँगा। घर श्रा, लालटेन जलाकर जुनिया कहने लगा — "हे भगवान!

मैंने इट दूकानदार का क्या बिगाझा है ! इसकी दूकान से सीदा नहीं खरीदता हैं, क्या यह हसीक्षेत्रे मुक्तमे चिद्धता है !" उस दिन से खनिया उन लोगों के बीच में कभी नहीं

गया। तीन-चार दिन बाद एक दिन जूनिया जब श्रपने स्कूल में पढ़ी रही था, उसके गोंव के गुशाईजी का लड़का उसे खोजता हुआ चला ब्याणा।

जूनिया चटाई विद्या, लड़कों को विटाकर पढ़ा रहा था। उसके कमरे से मेज-कुरसियों का पजायन को गया था। वह ,खुद भी एक कंक्ल पैरों के नीचे डालकर फर्फा ही पर वैटा था।

गुताईची के लड़के ने आते ही कहा — ''क्योंबी, तुम्हें हतने महीने यहाँ आए हो गए, तुम्हें एक दिन के लिये भी अपनी जन्म-भूमि का मोह नहीं हुआ है'

का नाह नहा हुआ।
ज्निया ने उठकर उनका स्वागत किया, ख्रीर कहा—''सलाम
सासाहीती। क्या कहाँ ख्रानेक बार ख्राप लोगों के दर्शन की हुन्हा

गुताईजी। क्या कहूँ, अनेक बार आप लोगों के दर्शन की इच्छा होती है। कुराल-समाचार तो आने-बानेवाले लोगों से पूछता ही रहता हूँ। छु दिन स्कूल ही हुआ, सातवें दिन जिसने छु दिन तक जीवित रक्का, उसके गुग्र गाता हूँ। विशक्तिए।"

गुसाईजी का लड़का इधर-उधर देख कुळ धीमे स्वर में कहने लगा—"जूनिया मास्टर! मेरी समक्त में तो यह आता है, तुम अपना सारा स्कल ही उठाकर वहाँ ले चलो । तुम्हारे पितरों की जन्म-भूमि है । तुम्हारा रहा हुन्ना वह पुराना मकान और उसके न्नास-पास की सारी जमीन तुम्हारे नाम करा दूँगा।"

जूनिया ने कुञ्ज घीरज रखकर फिर कहा — "प्राप विराजिए न।" "नहीं, इस समय ग्रभी एक जगह वड़े ज़रूरी काम से जाना है। चार-पाँच ही दिन के ग्रंदर चले चलो।"

"स्कृत लेकर ?"

"हाँ, स्कल लेकर।"

"यहाँ से वहाँ कैसे ले चलूँ। वहाँ चले जाने पर यहाँ का कोई भी लड़का नहीं ख़ाबेगा।"

"आवेगा कैसे नहीं ? जिसे गरज होगी, वह जरूर आयेगा। इतनी मिहनत से पढ़ाते हो, फिर इतनी सस्ती फ्रीस ! मैं पंद्रह-बीस लड़के अपने गाँव और उसके आस-पास से ही तुम्हारे लिये जुटा दूँगा।" जुनिया बोला—'भाई, बात तो ठीक कह रहे हो। देखो, जैसा

भी हो जाय।"

''नहीं, पक्षी हुई। मैं तुम्हारे मकान की मरम्मत करा लेता हूँ, श्रीर तुम शीव ही तैयार हो जाओ ।'' कहकर गुमाई जी का लड़का विदा हुआ।

सानी बहुत दिन तक पेति के लौट ग्राने की राह देखती रही। वह समफ्रनी थी, समय के ग्रांतर से कोघ धुँघला पड़ जायगा, फिर मिट जायगा, ग्रीर स्वामी लौट ग्रावेंगे। इबी विश्वास से उसने जूनिया की विदाई का बोर प्रतिरोध नहीं किया था।

तीन महीने बीत गए, पर उनका कुछ भी पता नहीं। सानी कहाँ जाय, क्या करे। पति की चिंता में घुलने लगी। सोचती— मैं उनसे अगर चार-पाँच वक्त और कहती, रोकर कहती, ताइना दिखाकर कहती, उनके पैर पकड़ लेती, उनके पथ में गिर जाती, तो कदाचित् वह मेरी बात मान लेते।

तीन महीने बाद जूनिया का कोच ज़रूर कुछ कम हुन्ना, लेकिन उनके पैर राजधानी की श्रीर श्राकुष्ट नहीं हुए। हाँ, उसने एक पत्र जेम्स के नाम भेज दिया कि मैं सकुशल चौधुखिया में हूँ, श्रीर यहीं रहूँगा।

पित के समाचार पाकर सानी की कुछ किंता दूर हुई। जुनिया के वेतन के पद्मीस कपर दाक्षी थे, वे मिशन से सानी को मिसे थे। सानी ने उन्हें उसी दिन मनीग्रॉर्डर द्वारा पित के पास मेंज दिया।

पादरी सहव ने जब सुना कि जूनिया सब कुछ छोड़-छाड़कर चला गया, तो उनका दिल घड़कने लगा। वह मन में कहने लगे—कदाचित मेंने जॉन से कठोरता से कुछ अधिक कह

दिया ।

हेडमास्टर साहव ने जब उन्हें जूनिया का इस्तीक़ा दिया, तो पादरी साहव ने चिता से पूछा — ''जॉन क्राखिर चले कहाँ गए ?'' ''किसी से भी कुछ नहीं कह गए।''

'स्त्री-पत्र को भी कोई पता नहीं दिया ?'

''नहीं।''

"नहा।"

"वहा श्रजीव मनुष्य था।" "लेकिन भिद्दनती—"

"<del>-</del>जरूर था।"

िहेडमास्टर साहब, ऋापका क्या ख्याल है, वह शाराब पीता

यो १७७

"कुछ निश्चित नहीं कह सकता।"
"कभी देखा या कभी उसके बारे में सुना !"

''नहीं, कमी नहीं।'' ''उसकी संगति कैसी थी १'' "उसकी कोई संगति ही नहीं थी। काम के बाद वह अधिकतर इतपने वर ही पर दिखाई देता था।"

''लेकिन मेले के ऑक्तियर साहव ने मुक्तमे बहुत ही राष्ट शब्दों में कहा था, चोरी की रात कॉन ख़्त शराव पीकर नटनी का नाच देखने चला गया था, में ख़ाज ख़ापसे कह रहा हूँ।'

"ग्रापने यह जॉन से भी कहा था ! उसने क्या सफ़ाई दी !"

"उसने कोई सफ़ाई नहीं दी, मैंने उससे वात भी पूरी खोलकर नहीं कही थी।"

"तो जान पड़ता है, कदाचित् कुछ भूल हो गई।"

' इम भूल के ही वने हुए हैं। उसके माल्म होने पर सुक्ते निःसंदेड एश्चात्ताप करना चाहिए। लेकिन क्रॉफ़ियर साइव को फूठ बात कहने से लाम ?"

"कोई लाम नहीं । उन्होंने सुनी-सुनाई वात श्रापसे कह दी होगी । सानी चोरी की रात की घटना कुछ श्रीर तरह से बयान करती है।"

"क्या कहती है ?"

''वह कहती है, रात को वे लोग सरकस देखने गए थे। छोल-दारी पर एक चौकीदार नियुक्त किया गया था। चोर या चोरों ने आकर, उस चौकीदार को छुछ खिला-पिलाकर नेहीश कर दिया, श्रीर सारा माल लेकर चंपत हो गए!'

''हूँ. ऐसी बात है !'' कहकर पादरी साहव चिता-सम्म हो गए । ''रात ही को पुलिस बुलाई गई थी । उसकी रिपोर्ट देखकर यथार्थ हाल जाना जा सकता है !''

"पुलिस को उस रात जॉन किस हालत में मिला ?"

"रिवोर्ट से यह भी ज्ञात हो सकेगा।"

"सानी क्या कहती है ?"

"सानी तो कहती है, जॉन स्वयं पुलिस को बुलाकर लाया, ध्रीर रात-भर बहुत परेशान रहा।"

"उपने चौथे दिन ब्राकर मुक्ते यहाँ मुँह दिखाया। उसे तीन दिन तक इस तरह छिपे रहने की क्या जरूरत थी ?"

"वह छिपा नहीं, उसने वहाँ श्रपना प्रोग्राम पूरा किया ।"

"प्रोग्राम पूरा किया ?"

"'हों, वहाँ के पटवारीजी ने ज्ञाकर मुक्तसे खब दाल कहा था कि जॉन माल-ग्रस्वाय खोकर, वहाँ बड़े कप्ट से रहकर भी प्रचार में पूरा उत्साह दिखाता रहा।"

पादरी साहन ने ठंडी साँस भरकर कहा—"तब ज़रूर कुछ भूल हो गई है, हेडमास्टर साहन ।"

"हाँ, मैं भी यही समसता हूँ।"

' ग्राप शीघ ही जॉन का पता लगाइए । ''

"श्रच्छी बात है।" कहकर हेडमास्टर साहव विदा हुए। पादरी साहव को जूनिया की डायरी की बाद आ गई। उन्होंने उस दिन, कोघ कुछ कम हो जाने पर, उन्हें क्रर्स पर से उठाकर रखवा दिया था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं था। उन्होंने दोनो डायरियों निकालीं, श्रीर पढ़ने लगे। डायरियों से हेडमास्टर साहव

के कथन की पुष्टि हुई। इसके बाद पादरी साहब ने पुलिस की रिपोर्ट की प्रतिलिधि मेंगाने के लिये पत्र लिखा।

यथासम्य रिपोर्ट आई, और उसने डायरी के लेख का ठीक ठीक समर्थन किया । जूनिया के नहाँ में होने का कहीं भी उल्लेख न या, पर चौकीदार के बेरोश पाए जाने की बात का ज़िक ज़रूर या। पादरी साहब ठंडी साँस भरकर कहने लगे—"एक अफ्रवाह का

पादरी साहन टंडी साँस भरकर कहने लगे — "एक ग्राफ्तगाह का विश्वास कर मैंने एक निर्दोष मनुष्य को बड़ा दंड दिया है। हे परमेश्वर, मक्ते जमा कर।" एक दिन हेडमास्टर साहव जूनिया का पता लेकर पादरी साहव के पास आए, और बोलें — "जॉन चीमुखिया में है, उसका अपनी पत्नी के लिये पंत्र आया है।"

पादरी साहत प्रसन्न होकर कहने लगे—''बड़ी ख़ुशी की बात है, इसा कर जॉन के लिये पत्र लिखिए कि मुक्त से भूल हो गई है, वह परमेरवर के लिये मुक्ते खमा करें, श्रीर फ़ीरन् ही यहाँ चले छावें।''

ज्निया को सानी का पत्र और मनीब्रॉर्डर मिले। मनीब्रॉर्डर देखकर एक बार वह विचारने लगा, रुपयों से मुक्ते क्या करना है। फिर सोचा, सानी के कड़े ख्रमी तक नहीं छुड़ा सका हूँ। जीवन की वह भूत ख्रय तक ठीक हो जानी चाहिए थी।

उसने रुपए जँभाते, ख्रीर उसी दिन स्कूल बंद कर पधान के गाँव चल दिया। शरीर कुछ भारी था, उसने परवा नहीं की। पधान का लड़का जूनिया को देख, प्रसन्न हो बोला—''आस्त्रो,

जूनिया मास्टर, श्रांत में तुम्हें कड़ों की याद श्रा ही गई।"

ज्निया बोला—"हाँ।" "तम्हारी पत्नी के हैं ?"

"हाँ l"

"स्पए लाए हो १"

"हाँ, लाया हूँ।"

"सूद् ?"

''वह भी।''

पधान का लड़का जूनिया की सरलता से मुख होक्र कहने लगा—"लेकिन में तुमसे सच-सच कह देता हूँ। सूद कुछ भी न लँगा।"

"क्यों ?"

"वात ऐसी है। उनकी चाँदी खोटी तो नहीं, पर कुछ कड़ी ज़रूर है। मुक्ते उनके बीच रुपए देने को कोई भी तैयार नहीं हुआ, इसी से वे श्रव तक रक्खें रहे।"

जूनिया ने साश्चर्य कहा — "ऐसी बात है !"

प्धान का लड़का कड़े निकाल लाया, श्रीर उन्हें जनिया को देते

हुए कहने लगा—''जुए में कदाचित् इनके बीच रुपए मुक्ते मिल जाते, लेकिन—''

ज्निया ने उसे बीस रुपए देते हुए कहा - "सूद भी कही, तो

मैं देने को तैयार हूँ ।"
'नहीं, सूद न लूँगा।"

"तुम कुछ कह रहे थे ?"

"तुम कुछ कह रहे थे !"

"हाँ, यही कि जुए में मुक्ते इनके बीस स्वए मिल जाते, लेकिन मैंने उसी रात प्रण किया कि अब कभी जुआ न खेलूँ गा।"

"ठीक किया।"

जूनिया उसी समय चीसुखिया लौट गया, श्रौर तन ग्रेंघेरा हो गया था, जन वह श्रपने घर पहुँचा।

# चौथा परिच्छेद

# जन्म-भूमि

लौटकर उसे एक ख्रजीव थकावट माळूम दी । सिर पहाड़ की भाँति कंबों पर भारी, हाय-पैर मानो शेप ख्रंग से खलग कर दिए गए हों। लाने को कुळ भी भूख नहीं। रास्ते-भर वह ठंडे सोतों का पानी पीता चला ख्राया था।

लालटेन जलाकर उसने उजाला किया। उसे बड़ा जाड़ा मालूम देने लगा। खाना बनाना स्थिगत कर उसने द्वारों पर साँकल चढाई, और विछाकर सो गया।

इसी समय किसी ने याहर द्वार खटखटाया । जूनिया ने मुँह ढके-ढके पृक्षा — 'कीन है ?''

''श्रजी जूनिया मास्टर, सो गए क्या श्रेष्ठामी तो सात भी नहीं बजे हैं।''

जूनिया ने मुँह खोला। बाहर दो तीन प्रादमी वार्त कर रहे थे। जुनिया ने उनमें उस दूकानदार की ग्रावाज पहचानकर मुख पर बड़ा कड़ वा भाव ग्राकित किया।

"द्वार खोलो, तुम तो पूरे कु भक्त वन गए !"

जूनियाने पड़े-पड़े कहा— "भाई, आंज जी अच्छा नहीं है। क्या काम है ?"

"वड़ा ज़रूरी काम है, द्वार तो खोलो।"

ज्ञिया मन में कहने लगा—हनका जरूरी काम कुछ भी नहीं है। हन्हें मुफ्ते छेड़ने में श्रानंद श्राता है। मैं श्रव इनके बीच में नहीं जाता, इसीलिये ये मुक्ते दिक करने यहीं त्रा पहुँचे हैं।

वे फिर द्वार खटखडाने लगे।

जुनिया बोला-"वड़ी ज़ोर का बुखार चढ रहा है।"

लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे फिर द्वार खटखटाकर बोते—''अभी, तुम्हारी छुद्धि की वातचीत करने आए हैं, बुखार भी दूर कर देंगे।''

ज़िन्या ने सोचा-ये इस तरह न जायँगे, द्वार खोलना दी पढ़ेगा।

उसने उठकर द्वार खोला। नालटेन जल ही रही थी। तीन मनुष्यों ने प्रवेश किया, जिनमें से एक दूकानदार था। तीनो स्रंदर चटाई पर बैठ गए। जूनिया श्रोड्कर दीवार के सहारे बैठा।

दूशनदार ने शेष दो मनुष्यों में से एक को इंगित कर कहा—
"यह महाशय तुमसे बहुत करने आए हैं। अगर तुम बहुत में हार
गए, तो तुमहें बुद्धि करानी होगी, और अगर जीत गए, तो हम
सीनो तुमहारे चेले यन जायुँगे।"

ज्निया कष्ट-पूर्वक कहने लगा—"देखो भाई, न तो में गुरुश्रों की खोज में हूँ, ज्रीर न मुक्ते चेलों की ही तलाश है। मैं वर्म को बहुत की चीज नहीं समस्ता। धर्म का ग्रर्थ है सचाई। वह जहाँ भी है, मैं उसके ग्रागे अपना माथा सुकाता हूँ।"

भा ह, म उसक ग्राग ग्रपना माथा भुकाता हू। ''श्रन्छा, तब तुम्हारी ग्रुढि कर दें।''

''आप मुक्ते श्रशुद्ध क्यों समक्षते हैं १ क्या ज्विया ने कभी किसी को भूठ दोलकर उगा है १ उफ् ! यहा जाड़ा लगता है।'' कहकर ज्विया ने खोढकर सिर भी ढक लिया।

दूकानदार ने ्रनिया के माथे पर हाथ रक्ला, श्रीर उसे हतना

गरम पाया कि सारी शारारत भून गया, श्रीर साथियों से सरक जाने का संकेत करने लगा।

जूनिया ने फिर सिर खोला और कहने लगा—"जूनिया निःवैदेह
अञ्च है। अगर आप लोग उसे ऐसा शुद्ध कर सकें कि उसे
कभी कोई रोग न सता सकें, जरा उसे मलीन न कर सकें, और
काल उस पर अपनी परखाईं न डाल सके, तो जूनिया मी
शुद्धि के लिये तैयार है। बोलो, तुम्हारे मुँह में ज्ञान है, तो
उत्तर वो।"

सन चुप थे। दूकानदार ने कहा--''मास्टर, ऋाज तुम्हारी तथियत ठीक नहीं। तुम श्राराम करो।''

जूनिया कहता जा रहा था— "धन्य हैं ने, जो विश्वास करते हैं। उन्होंने जैसा विश्वास किया, उनके लिये वही कर दिया गया। मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रक्खा, और कहा, तुम्हें तुम्हारे ही विश्वास ने श्रच्छा किया, और वे बरसों के बीमार उसी च्या उठकर अपने-श्रवने पर गए।"

द्कानदार उठते हुए कहने लगा - "ठीक है मास्टर, ब्राप्ताम करो । इस तरह से जोर-कोर से वार्त करने से तुम्हारी तवियत ब्रोर मी खराव हो जायगी । हम जाते हैं, लो, दरवाके में खॉकल चढ़ा लो ।"

ज्निया बोला—''श्रमी उठकर चढ़ा लूँगा। स्राप लोग तब तक उन्हें वैसे ही बंद कर चले जाया।''

तीनो धीरे से दरवाज़ा ढककर चुपचार खिसक गए।

जूनिया श्रोद्दकर फिर सो गया, श्रीर ब्बर से कराहते हुए विचार करने लगा— ''इनसे पीछा छुड़ाने के लिये इनकी राह चलनी छोड़ दी, ये श्रव मेरा घर ही घेरने लगे हैं। बड़ी सुश्किल हैं! कहाँ जाऊँ श्रियर किसी दिन मेरे स्कूल के वक्त श्रा गए, श्रीर इंहोंने सुफे लड़कों के सामने परेशान किया, तो बड़ी आफ्रत हो जायगी, फिर लड़के मेरे क़ाबू के भी नहीं रहेंगे। जान पड़ता है, चौमुखिया का दाना-पानी भी समाप्त हो गया।"

वह रात-भर बुखार से वेचैन रहा । उसे उठकर सौंकल चढ़ा लेने की भी सुधि न रही, श्रीर वह लालटेन बुफाना भी भूल गया ।

दूसरे दिन इतवार था।
सुबह होते ही जूनिया के गाँव के गुमाई का भेगा हुआ नीकर
अस्व रहों आया। जूनिया का दुखार बहुत कुछ कम हो गया था,
वह उठ वैठा था।

नौकर बोला— "गुडाईजी ने मुक्ते तुम्हारे पास मेजा है। तुम्हारे मकान की मरम्मत करा दी गई है। उन्होंने तुमसे ख्राज ही चले ख्राने के लिये कहा है। वर्तन-विस्तर जो कुछ मी है, मेरे सिर पर स्खादों। मैं ले चलुँगा।"

"ग्राज ही ?" कहकर ज्निया उठ खड़ा हुन्ना, मानी वह रात-भर सुख से सीया हो।

"हाँ, बल्कि श्रमी। भोजन की व्यवस्था वहीं कर लोगे, यह भी जन्होंने कहा है।"

बुखार की दुर्वलतो को दबाकर जूनिया बोला—'श्रब्खी बात .है, पर मुक्ते जरा चीमुखिया के गुनाईजी से जाते समय मेंट कर लेनी उचित है न !''

"लिहिन ग्राप मुक्ते बोक्त दे दीलिए, मैं क्षिर पर तब तक ले चळ्ँगा। नहीं तो गुलाईजी नाराज़ हो जायँगे। कहेंगे, बड़ी देर लगा दी।"

ज्निया ने कहा — ''श्रम्छी बात है। चटाइयों को छोड़कर श्रीर को कुछ यहाँ रक्खा है, उसे ले जाश्रो। भारी तो न होगा, एक ही बार ले जा ककोगे न १ वहा भी यहीं छोड़ जाना, तेल की बोतलें, -लालटेन श्रीर यह किताब मैं ले चलूँगा।'' "बाँघने को यह रस्सी खोल खूँ।"

जूनिया ने बाइबिल बग़ल में दबाई। एक हाथ में पथ के समानांतर लाटी का मध्य बिंदु लिया, श्रीर उसी में लालटेन लट-झाई, दूसरे ने सरसों श्रीर मिट्टी के तेल की दो बोतलों के मुखीं। पर वॅंडी हुई डोरियाँ पकड़ी।

जूनिया गुसाईजी के पास जाकर उनसे विदा माँगने लगा।
गुसाईजी कुछ नाराज होकर वोले—''तुम्हारी इच्छा है। जहाँ

जुड़ा कुछ नार करानर नार कुरार विश्व हुए। बाहो, जा सकते हो। लेकिन में अपने वस्तों को वहाँ नहीं मेजूँगा। मेरे छोट-छोट वस्त्ते, अगर मुक्ते आँखों की ओट में ही करने होंगे, तो नगर के स्कुल में न मेज देंगा।"

ज्तिया ने भी उदासीन होकर कहा— "जैसी श्रापकी हच्छा हो। यचने मुक्तसे हिल-सिल गए हैं, वहाँ दूर भी कुछ ऐसा नहीं है। वज्ञों के लिये कुछ शारीरिक श्रम भी प्रतिदिन चाहिए ही।"

''तुम्हें तो सनक सवार हो जाती है। जिसने कुळू तारीक्षों के. एक वॉथकर जो राह दिखा दी, तुम उसी पर चलाने के लिये कमर कस लेते हो। आगे देखते हो, न पीछे।''

'लेकिन गुसाईजी, मैं और भी एकांत में जाना चाहता हूँ। उसी के लिये राजवानी छोड़ आया हूँ—अपनी ही इच्छा से, किसी ने जाओ नहीं कहा। उसी इच्छा के वशा होकर आज चौमुखिया छोड चला।"

"यहाँ तुम्हें क्या कभी नज़र ख्रांह श्रिक्तान द से विद्या का प्रचार कर रहे थे, गुज़र के लिये दो रोटी कमा रहे थे, ख्रीर ख्रपने प्रभु का समरण कर रहे थे। संसार की बुराई-भलाई से ख्रलग ख्रपना खांति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहाँ गाँव में क्या रहला है पे पेसा होने पर भी तो कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ दकान में चाय

भी है, चीनी भी है, तेल भी है, तंताकू भी है। वहाँ देखना, कैसा कह समतोगे।"

"देखी जायगी गुमाईजी। कह तो ज़रूरत बढ़ा देने से है। जो छुद्ध न मिलेगा, मैं उसे ही छोड़ दूँगा। सेवक को न भूलिएगा। विदा दीजिए, सलाम।" कहकर जूनिया चलने काग।

गुनाईं जी ने स्रांतिम बार प्रयास कर कहा—" ऋाखिर कही भी तो सही, तम्हें वहाँ कष्ट क्या था ?"

"कष्ट ?" कहकर जूनिया ने एक दीर्घ श्वास छोड़ी। "हाँ-हाँ, कहते क्यों नहीं ?"

ज्तिया ने कष्ट की सुद्रा को करुणा में यदलकर कहा — "कुछ भी नहीं, गुशाईजी, कुछ भी नहीं। जूनिया कहाँ के बीच में उत्पन्न हुआ। पला और बढ़ा भी बहीं। चुढ़ा भी बहीं हुआ, और अब सरकर उसी में मिल भी जाना चाहता है।"

गुसाईं नी बोले—''ये सामने के कुछ दूकानदार तुम्हें छेड़ते हैं। पट्टे-लिखे नहीं हैं, श्रीर न मनुष्यता ही इतमें हैं। इनकी कुछ परवान करो। एक-श्राव बक्त मैंने इन्हें डॉट दिया है, दो-एक. सर्ववा श्रीर धमका दूँगा, लीखे हो जायेंगे।''

ज्निया चुपचाप जाने लगा था।

गुर्साई जी फिर कहने लगे— ''तुम्हें तो ऐसी जल्दी मची है, मानो सैकड़ों मील शाम तक तय करने हैं। जब जा ही रहे हो, तो जाक्रोगे ही। की है तुम्हें वाँजकर तो रखन लेगा।''

जूनिया फिर कक गया ।
गुमाईजी उसके निकट आ, उसके कोट का बटन पकड़कर
धीरे-धीर कहने लगे—"सुनो, तुम्हारे गाँव के गुसाई के दोनोः
लक्कों में बैर है।"

'वैर और मित्रता का जगत् है। मुभ्के उससे मतलव नहीं, इ.इ.स.सोकार नहीं।''

''वह वड़ा चालाफ़ है, उसकी गहराई का पता नहीं चलता । वह तुम्हें मतलव से ही ले जा रहा है। उस भूगड़े के बीच में तुम्हें डाले विना वह छोड़ेगा नहीं।''

"मैं न पड़ेंगा, साफ़ कह दूँगा।"

''वस, रहने दो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम कहाँ क्रीर किस बक्त खाई में गिर पड़े।''

'में भ्राँखों से देखकर छौर हाथ-पैरों से टटोलकर चलूँगा।" गुनाईजी कुछ न कहकर श्रयनी दूकान के छंदर चलने लगे थे। सामने से जूनिया ने उसी दूकानदार को छपनी छोर बहना पाया। जूनिया ने जल्दी से पैर बहाए, छौर पथ के मोड़ में किर गया।

ज्तिया और उसका कुली प्रायः साथ-साथ गाँव में पहुँचे। अपने वाल-काल से भेवद इश्यों को देखकर जूनिया के मन-प्राया पुलक्ति हो उठे।

जूनिया के श्रागमन के समाचार सुनकर गुसाईंजी स्वयं उसके पास चले गए।

जनिया ने उन्हें श्रादर-पूर्वक सलाम किया।

गुसाईजी कहने लगे—"मकान देख लिया? मरम्मत ठीक - हुई है न रहने को यहाँ हो गया। स्कूज़ के लिये एक कमरा गाँव में डी ठीक कर रक्खा है।"

जूनिया छत की छोर संकेत कर बोला—''वरसात निकट है। इस छत की मरम्मत नहीं हुई है। यह टपकेगी छौर वड़ा कछ देगी।'' गुडाईजी ने छापनी भूल स्वीकार कर कहा—''हाँ, इसका ध्यान जुक्तर छट गया। किर भी क्या परवा है। तुम छापने हाय फे काम करनेवाले हो। श्राज मास्टर हो गए, तो क्या ? उसमें कुछ लजा ता है नहीं, श्रपने ही हाय से ठीक कर लोगे।"

जूनिया ने कहा—''हाँ, ख़ुद ही कर लूँगा।'' गुसाईजी बोले—''कुछ उदास प्रतीत होते हो। मुख मजीन और

होंठ सुखे हुए दिखाई दे रहे हैं।"

"हाँ, रात में वड़ी ज़ोर का बुखार श्राया।" गुसाईंजी ने चिता-पूर्वक कहा—"श्रव कैसे हो ?"

"ग्रन्छा हूँ।" "वाने को ?"

''यहीं पका ॡँगा।''

"अत्र इस समय कहाँ तकलीक्र करते हो दो रोटी घर ही से मेज हुँगा। भूल मालुम देरही है न ?"

"हाँ, कल रात भी नहीं खाया था।"

'खा-पीकर इमारे गाँव की खोर आ जाना। कमरा दे दिया जायगा, और लड़के भी बुलवा दिए जायँगे।''

"गुलाईजी, आरज इतवार है। इतवार को तो सदा स्कून यंद ही रक्खूँगा। अरब कल से ही सब कुछ आरंग होगा। आरज खाने-

पीने के बाद तिवयत ने साथ दिया, तो इस मकान को छुत ठीक करूँगा। एक श्रादमी मदद के लिये भेज दीजिएगा।"

''श्रन्छी बात है, यही जो तुम्हारा सामान लाया है, इसे ही रोक लो। श्रीर भी जो कुछ काम हो, यह कर देगा। बीच में इसे खाने

की छुट्टी दे देना।" कहकर गुसाई जी विदा हुए। नौकर ने जूनिया का सब सामान खोलकर मकान के अदर रख टिया।

जूनिया बाहर दीवार पर बैठा हुआ दूर के खेतों, जंगलों, पहाड़ों श्रीर आकाश को देखता हुआ, अनंत विचार-सागर में डूबता- डतराता जा रहा या। सुबह के ब्राठ बजे होंगे। उसे धूप वड़ी प्रिय प्रतीत होने लगी। बैठे-बैठे कमज़ोरी मालूम देने लगी, तो बह दीवार पर लेट गया।

कुछ देर बाद ज्निया ने नौकर को खाने के लिये घर जाने की छुट्टी देते हुए कहा—''जीटते समय किसी राज से एक हथीड़ी माँग लाना। मेरे पास सब कुछ था। चौमुखिया के बहुई के यहाँ रख गया था। उस समय किसे मालूम था, उनसे फिर मतलब पड़ेगा। चहुई वेचारा मर गया, उसकी चीजें जिसकी दृष्टि में पड़ी होंगी, उसी ने हथिया जी होंगी।"

नौकर चला गया, श्रीर ज्निया उसी दीवार पर करवर्टे बदलता रहा । कुछ समय बाद गुसाईजी के यहाँ से उसके लिये भोजन आया । उसने खा-पीकर बदन में कुछ बल का श्रनुभव किया ।

नौकर भी हथीड़ा लेकर आ पहुँचा था। जूनिया ने उसे कुछ चिकनी मिट्टी सानकर गारा वनाने की आजा दी, और स्वयं मकान की छुत पर चढ़कर उसके परथरों को उखाड़ने लगा।

हिन-भर ज्निया तेज धूप में उसी छुत पर रहा। उसने छुत के परधरों को नए सिरे से जमाया। नौकर भी दिन-भर उसके लिये परधर छोर गारा ढोता रहा।

संध्या-समय जूनिया को फिर बड़ी कोर का बुखार चढ़ा, श्रीर वह मकान के श्रंदर जाकर सो गया।

इसी समय उसे खोजते खोजते पोस्टमैन ने आकर पादरी साहत का पत्र दिया। जूनिया ने ज्वर की दशा में ही उस पत्र को पदा। उसकी आँखों से ऑस् छलकने लगे। उसने आदर-पूर्वक उस पत्र को अपने तकिए के नीचे रक्खा, तकिए पर सिर रखकर फिर सो गया, और कहने लगा—"कदाचित् अब बड़ी देर हो गई है।"

## पाँचवाँ परिच्छेद

## "तेरी इच्छा पूर्ण हो !"

रात-भर जूनिया ज्वर से बेचैन रहा । उसकी हालत ख्राब देखकर क़ ली श्रपने घर नहीं गया, वहीं रहा । रात में उसकी खाँसी भी वहत बढ़ गई थी ।

पहुत पढ़ गड़ था। सुबद ज्वर कम हो जाने के कारण वह उठ बैठा, श्रीर शौच श्रादि से निवृत्त हुआ।।

कुली ने सारचर्य कहा—''श्राप तो उठ बैठे १'' जनिया बोला—''नहीं तो क्या करता भाई। श्रा

जूनिया बोला—"नहीं तो क्या करता भाई श्राज से स्कूल खोलना है।"

"तिवियत कैसी है ?"

"श्रच्छी है। बुख़ार तो इस समय है नहीं। छाती में दर्द मालूम देता है।"

"मोजन **?**"

''उसके लिये बहुत रुचि तो है नहीं। गुसाई जी ने, दो-चार दिन, जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक न हो जाय, वहीं खा लेने के लिये कहा है।''

कुती ने लकिइयाँ बटोर, आँगन के एक कोने में चूल्हा बना आग जलाई। एक बाल्टी में पानी भर लाया। जूनिया ने चाय के लिये चूल्हे पर पानी रक्खा, कुछ काली भिन्नें कुटकर उत्तमें छोड़ दीं। चीनी पास में थी ही, कुली गुसाईजी के यहाँ से कुछ दूव मोंग लाया। चाय पीवर जृतिया, कुली के साथ उठते-बैठते, गुसाईँजी के यहाँ पहुँच गया।

गुसाईजी बोले-"कैसे हो ?"

"अच्छा हँ। आप स्कल के लिये कौन-सा कमरा देंगे ?"

'यही सामनेवाला, जिसमें चटाहयाँ विछाई गई हैं। लेकिन तम्हारे चेहरे—"

ज्निया गुसाईजी के ख्राँगन की दीवार पर बैठ गया, ख्रौर स्वयं कहने लगा—''हाँ, मेरा चेहरा उत्तरा हुखा दिखाई दे रहा होगा, मुन्ने कल रात भी बखार ख्राया, खाँसी भी ख्राई।''

''तो तुमने वड़ी भूल की, जो यहाँ तक चले स्राए। पैर में जूता भी नहीं।''

"कुछ भूल नहीं की । भूख मालूम देती है, कुछ खाऊँगा, श्रौर काम करने योग्य हो जाऊँगा।"

कहने को तो जनिया यह सब कुछ कह गया, लेकिन उसके पैर काँपने लगे थे, ख्रीर कहीं को जाने की इच्छा प्रयक्ततर होने लगी थी। वह किसी प्रकार मन पर ख्राधिकार किए रहा।

''श्रापने सब लड़कों के पास कल कहला दिया होगा कि ठीक दस वजे से स्कूल शुरू होगा !''

"हाँ I"

"ठीक किया। मैं बक्त की पार्वदी को एक घार्मिक पार्वदी समक्तता हूँ। स्रमल में ठीक समय पर काम करने की स्रोदत हो जाना ही वहत बड़ी शिक्ता है।"

गुसाईनी किसी और मनस्वे में लीन थे। सिर हिलाकर बाहरी तौर पर कहने लगे—"हाँ।"

जनिया दोनो हाथों को दीवार पर टेकते हुए कहने लगा— "कुल कितने लड़के होगे ?" "श्राज पाँच-सात लड़के आर्वेगे। खा-पीकर में श्राज धास-पास के गाँवों में जाकर तुम्हारे यहाँ स्कूल खोल देने की चर्चा करूँगा। पंद्रह लड़के हो जाना कोई बात ही नहीं। संभव है, और भी श्राधिक हो जार्य।"

ज्निया वर से चलते समय पादरी साहब की चिट्टी जेब में डाल लाया था, निकालकर कहने लगा— "पादरी साहब की चिट्टी आई है, लिखते हैं, फ्रीरन् राजधानी चले आओ ।"

गुसाईजी सँभलकर बैठे, और कहने लगे—"श्रव्हा ।"

''न्नादमी बढ़े नेक हैं।'' ''लेकिन उन्हें यह-मालूम न होगा, जूनिया खुद स्कूल खोल

सकता है। लिख दो, मैं नहीं श्रा सकता। श्रयनी जन्म-भूमि में ही शिक्ता का प्रचार करना मेरा पहला कर्तन्य है।"

"उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं। नगर में रहते-रहते जी घबरा गया, चला श्राया।"

"तो उन्हें क्या उत्तर देना विचारा है !"

"यही कि मैंने यहाँ स्कूल खोल रक्खा है, उसमें मन लगा हुआ है।"

"चाफ्र-साफ्र लिख दो कि नहीं क्रासकता।"

जनिया ने मीन घारण किया।

गुसाई जी कहने लगे— "बौमुखिया का गुसाई तुम्हारे यहीं श्राने पर क्या कहता था। अपने लड़कों को यहाँ भेजेगाया नहीं १७

"कहते थे, वहाँ गाँव में जाकर क्या करोगे वहाँ हर बात का श्राराम है। लड़कों को नहीं मेजेंगे।"

गुसाईजी का ध्यान इटकर दूसरी जगह चला गया, कहने लगे— "वह खेत देखते हो, न जिसमें अग्रवरोट का पेड़ है ?" "हाँ, सिंचाई, स्थिति, विस्तार और उपज की दृष्टि से आस-पास के तमाम खेतों में श्रेष्ठ है।"

''यह मेरे दिस्से का था।''

ज्निया ने सिर हिलाकर प्रकट किया - 'होगा ।"

"भाई ने इस पर जबरदस्ती ऋषिकार कर लिया है, श्रीर कहता है कि यह खेत मेरा है।"

"जाने भी दो, तुम्हारे भाई ही ठहरे।"

"जाने कैसे दें जी ! श्रिषकार भी तो कोई चीज है ।"

''श्रजी, व्या एक जमीन के टुकड़े पर का श्रविकार ! लाखों-करोड़ों श्राए श्रीर चले गए। इस मिट्टी ने उन सबको श्रयने में मिला लिया, यह किसी के साथ नहीं गई। श्रविकार कीजिए मलाई पर कि मृत्यु के बाद भी काम श्रावे।''

"ज्निया, तुम्हारा यह थोथा ज्ञान मुक्ते पसंद नहीं। तुम्हें व्यावहारिक जगत् की ख्रोर दृष्टि डालनी चाहिए। परमेश्वर ने पेट दे रक्खा है, वाल-बच्चे दे रक्खें हैं, ख्रोर भी ख्रनेक ख्राक्षित छास-पास लमा है। मलाई की जा सकती है। बची हुई रोटी दी जा सकती है, लेकिन पेट काटकर नहीं दिया जा सकता जूनिया मास्टर! पृथ्वी पर रहकर हमें पृथ्वी की ही बात करनी चाहिए।"

कुछ देर दोनो चुप रहे।

गुसाईंजी कहने लगे—"जूनिया मास्टर, ग्रगर जरूरत पड़ी, तो तुम्हें मेरे पल् में साल्ली देंनी पड़ेगी।"

साची का नाम सुनकर, जूनिया घवराकर कहने लगा—''कैसी साची !''

"यही, तुम्हें कहना होगा कि यह खेत मेरा है।"

"नहीं गुसाईनी!" कहता हुआ ज्ञानिया उठ खड़ा हुआ, पर उसे चक़र आने लगा था, इसी से फिर बैठ गया। "क्यों, तुम्हें त्रापत्ति क्या है ?"

"मैं परमेश्वर की श्राज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता।"

"उसकी क्या ग्राज्ञा है ?"

"यही कि त् अपने पड़ोसी के खिलाफ़ सूठी गवाही न दे।"
"मैं तुमसे कद सूठी गवाही देने के लिये कहता हूँ !"

"मैं बरसों बाहर रहा, नहीं जानता, खेत किसका है !"

''ज्निया, खेत मेरा ही है। तुम और भी श्रनेक मनुष्यों से पूछ सकते हो। कह देना, मैं बीच बीच में गाँव श्राता-जाता था, इससे मुक्ते माळूम है, खेत का यथार्थ श्रविकारी कीन है।''

"यह साफ़ फूठ है, गुसाईँजी ! जूनिया मर जायगा, पर फूठी गवाही नहीं देगा।"

सेवक कई बार भोजन का संदेश ला चुका था।

जूनिया ने भी कहा--- "साढ़े नी बज चुके हैं, स्कूल का समय हो चुका।"

गुसाई जी बातें छोड़ कर उठे । ज्निया के भोजन का बाहर ही प्रयंघ कर ख़द भी खाने के लिये क्येंदर चले गए।

ज्तिया स कुछ खाया नहीं गया। प्रास मुँह में रखते ही उब-काई खा जाती। किसी प्रकार थोड़ा-सा खा-पीकर ज्तिया ने जो कुछ बचा था, उसे समेटा, स्त्रीर पास वैंबी हुई गाय को खिला स्नाया।

्षचा था, उत सनटा, आर पाच वबा हुइँ गाय का ।खला आया । हाय-मुँह चोकर जूनिया स्कूल के कमरे में जा बैठा। र -बजने में पंद्रह मिनट बाक़ी थे। ज्यमी कोई विद्यार्थों नहीं स्त्राया था। उसे जाड़ा मालूम देने लगा। उसने सीचा, जरा देर चटाई पर जेटकर ज्ञाराम कर लें।

ज्यों ही वह लेटा, त्यों ही उसके दाँत कटकटाने लगे, ख़ौर उसे ज्वर चढ़ने लगा। जरा देर बाद गुसाईजी श्रपने दोनो वेटों . की लेकर वहाँ स्राए। ज्निया को पड़ा देख चितित होकर कहने लगे— "जूनिया मास्टर! कैसी तित्रयत है !"

जनिया उठ वैठा, कहने लगा—"ग्रौर विद्यार्थी !"

"उनकी क्या चिंता है, ब्राइमी मेजकर बुलवा लेंगे, पर अपनी तो कहो, बैठ सकोगे !" कहकर गुसाईंची ने जूनिया के सिर पर हाथ रच्छा।

जनिया-"कुछ देर बैठ सक्ँगा।"

गुसाईजी—"नहीं, तुम्हें बुखार चढ़ने लगा है । चलो, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ।"

ज्निया लाठी श्रीर गुमाईजी के महारे चला । उन्होंने एक मज्ञ-दूर भी श्रपने साथ ले लिया था।

घर पहुँचकर जृनिया विस्तर पर पड़ा, श्रीर ज्वर में श्रचेत हो। गया। गुसाईजी उस मज़हूर को वहीं छोड़कर श्रपने घर चले गए।

चार दिन छोर चार रात जूनिया अबर से परितस्त रहा। भूख-प्यास के लिये कहना तो एक छोर, उसके मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकला। गुलाईजी से जहाँ तक हो सका, उन्होंने उसकी छोपिब का प्रतंत्र किया, लेकिन कुछ फल न हुआ।

पाँचर्वे दिन पादरी साहब का पत्र आया कि श्रीयुत जॉन, इस पत्र को तार सममक्तर फौरन् ही राजधानी चले आ थो।

संध्या-समय जूनिया को कुछ सचेत पाकर गुसाईंजी ने उसे पादरी साहब का पत्र सुनाया।

जूनिया के मुख पर श्रद्शुत प्रसन्ता दिखलाई दी। उसने कहा— "हाँ, फ़ीरन् ही राजधानी को चला त्राता हूँ। वहाँ मेरा प्रश्च श्रपने पिता की दाहनी श्रोर बैठा है, उसके चारो श्रोर श्रालोकही-श्रालोक फैला हुश्रा है। पवित्र श्रात्माश्रों ने उसकी स्तुति के गीतः गाए हैं।" इसके बाद, कुछ देर खुप रहने पर, फिर उसने कहा—"सानी! सानी! तेरे कहे।"

ंबह फिर श्राचेत पड़ गया । गुराईजी घवराए । उन्होंने उसी वक्त एक ख्रादमी को रात-ही-रात राजधानी मेजा, ख्रौर सानी तथा जेम्स को बुलवाया ।

छुटे दिन प्रभात-समय उसे कुछ चेतना छाई, श्रीर उसने कहा—'भेरे बहुए में कुछ कपए हैं। उनसे किसी कोने में एक सूमि का दुकरा ज्रीद बहाँ मेरी काब बना देना। उस काक के निकट एक देवदार का हुन लगा देना, श्रीर एक पश्यर पर 'ब्निया—एक नारीब ईसाई' खदबाकर उसके ऊपर रख देना।"

उसे फिर कुछ, होश न रहा। संध्या को सानी और जेम्स आ पहुँचे। उनके साथ जूनिया के समाचार पाकर पादरी साहव भी चले आए थे। जूनिया की हालत देखकर तीनो शोक से श्रधीर हो उठे।

रात को फिर जूनिया को जुल होश हुआ। उसने सानी को देखकर पहचाना, उसका मुख फिर प्रस्कता से चमक उठा। उसने मंद्रुत अन्द्री तरह अपने स्टिश्त हाथ डाला। नहाँ से सानी के दोनों कहे निकाल उसे देते हुए कहा—"शानी, तुम्हारे दोनों कहे।" इसके बाद उसकी हिए पादरी साहब पर पड़ी। उसने उनका हाथ एकहकर अपने माथे पर लगाया, और कहा—"मेरे स्वामी! मेरे प्रमु!"

जूनिया को हिचकी आई, उसने पादरी साहब की गोद में प्राया ह्यों दिए!

सानी सिर पीटकर चिल्ला उठी—"स्वामी! स्वामी!" जेम्स ऋधीर होकर रो उठा—"पिता! पिता!" यथोचित संस्कारों के साथ पादरी साइव ने जानिया की लाश को दफ़न किया। उसकी श्रंतिम इच्छा के श्रनुसार वहाँ एक देवदार का ब्रक्त भी उन्होंने श्रपने हाथ से श्रारोपित किया।

सानी स्रीर जेम्स के साथ रास्ते-भर उन्हें धीरण देते हुए पादरी सहस राजधानी पहुँच गए।

महीने-भर बाद पादरी साहव ने स्वयं जाकर जूतिया की क्षत्र पर संगमरमर पत्थर रक्खा। उसे उन्होंने लखनक से तैयार करवा-कर मँगाया था। उस पत्थर के ऊपर एक संगमरमर का कॉस खड़ा था। पत्थर पर खुदे श्रक्तरों में सीसा भरा गया था। वे इस प्रकार थे—"इस पत्थर के नीचे जूनिया की नश्वर काया दवी है। वह स्वा ईसाई था, उसके ऊपर परमेश्वर की शांति। हो।" इसके बाद जूनिया के जन्म श्रीर सृत्यु के सन् श्रीकृत किए गए थे। सबके श्रंत में श्रंकित था—"तरी इच्छा पूर्ण हो।"

जेम्स का मन फिर पहने शिलखने में लग गया। उसने झनेक परीक्षाएँ पास कीं। पादरी साहब ने उसे उसी स्कूल में मास्टर बना दिया। सानी समक्षती थी, पिता की इच्छाएँ पुत्र में परिपूर्ण हुई हैं।

# लेसक की ग्रन्य पुस्तकें

#### मदारी

सिचित्र उपन्यास

प्रस्तुत पुस्तक में पद्दाष्ट्रियों के जीवन की छुटा और वर्षतराज हिमालय के प्राकृतिक सेंदर्य का पूरा ग्रामास मिलेगा। इस उपत्यास का नायक एक पहाड़ी किसान का बेटा 'नवाय' और नायिका 
तोहार-किसान-कन्या कुमारी तितली। किंद्र तितली के साथ विवाह 
करने के लिये नवाय को आठ सी कपए चाहिए। नवाय चन की 
प्राप्ति के लिये मदारी बनता है, फिर दवाफ़रीया होकर 'ताहज़ी'नामक चाफ़्रवाली के चकर में फैंसकर हवालात की हवा खाता है। 
घटना-कम से ताहज़ो नवाय के पेट में छुरा भोककर सायब हो 
जाती है। भाग्य से नवाय बच जाता है, और अंत में ग्रामेक आशा 
और निराशाओं के बाद वह अपने जीवन के स्वप्न की स्वा करता 
है। मूल्य शा।, सजिल्द शा।, स्विल्द शा।, स्वल्द शा।, स्विल्द शा।, स्वल्द शा।, स्वल्दी स्वल्द स्वल्दी स्वल्दी

### संध्या-प्रदीप

इस पुस्तक में पतनी की मौलिक कहानियाँ ऐसी परिमार्जित क्रोर सरक भाषा में लिखी गई हैं, जो श्रत्यंत रोचक हैं। मूल्य १९, सजिल्द १॥)

#### वरमाला

यही प्रथम हिंदी-नाटक है, जिसे रेडियो में बाडकास्ट होने का सोमाग्य प्राप्त हुँआ है। इसका अनुवाद गुजराती और तेलगू में भी हो जुका है। वाह विजों से सुसस्ति। गुल्य स्त्रा, सिकल्य रू

### राजमुकुट

इसकी विशेषता है इसका मनोवैज्ञानिक विकास । हिंदी-नाटकों में यह पहला अवसर है, जब किसी नाटककार ने रसावेश को स्थापी रखते हुए कथानक की मर्यादा को नष्ट नहीं होने दिया है। मेबाड़ की वीरांगना पन्ना का कथानक। अनेक नगह सफलता-पूर्वक खेला ला चुका है। छुटे संस्करण का मुल्य III), सजिल्द १।

### प्रतिमा

#### [ निचत्र उपन्याम ]

पंतर्जी की लेखन शैंली ने हिंदी संसार में बाक सी जमा ली है। उन्हीं की छम लेखनी का यह एक ज्यलंत उदाहरण, उपन्यास के एव में, पाठकों के सामने पेश है। पंतर्जी कुशल कलाकार हैं। आपकी लेखनी ने इस उपन्यास को यहुत सुंदर बनाया है—सभी झंतों से मनोहर, शिक्षा से परिप्ण । मूल्य शा), सजिल्द २)

## अंगूर की वेटी

मलुत पुस्तक रोचक और सामाजिक नाटक है। सकलता-पर्वक रंगमंच पर अभिनय भी किया जी अहिता है। भूलेगी कि), सजिल्दरान्। देश कि गिरिटार है

पता—गंगाईवंथागरि, रेपी अंदीनीवाद क्रीकी, रुखनऊ है